जैन दर्शन-ग्रन्थमाला : तृतीय पुष्प

# सकलयिता छगनलाल शास्त्री

० प्रकाशकः आदर्शं साहित्य संघ चूरू, राजस्थान ् भुद्रकः रेफिल आर्टे प्रेस ३१, बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता ०

सन् १९५९

प्रथम सस्करण - २००० मूल्य - २ ६०, ५० नये पैसे मग्रदान ४⊏

सचित १८

मयति ४६

मयतिदान ४७,४८,४६,५०,५३

सर्यात गजा ४१

सयम ३६,६४

सयमपोपक ३८,४१,४२,४३

सयमपोपण ४२

मयमोपवर्धक ५३

ससारदशा २०,२४

समारमोचक सम्प्रदाय ५४

समारी जीव २०

सम्कार १४,१५,३१

सात वेदनीय ३१

माधुधर्म ३५

सामाजिक अभ्युदय ६०

सामाजिक चर्या ४६

सामाजिक धर्म ४६

साहचर्य ६४

साख्य ८,१०,१५,१८,२४

सावतसरिक दान ५३

सुगति २५

सुघोपा घएटा १४

सुतैपणा ६४

स्ह्म जीव ६≈

तेवा ६०

सोपकम २२

न्थानाग ३४

# आमुख

यह प्रन्थ आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरक्ति 'जैन सिद्धान्त दीपिका' की प्रस्तावना का परिवर्धित रूप है। इसमें जैन तत्त्व सम्बन्धी कुछ एक विषयों पर संक्षिप्त चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।

जैन तत्त्वों पर अभी बहुत कम लिखा गया है। आज की भाषा और भावों में प्राचीन साहित्य को प्रस्तुत करने का एक और महत्त्वपूर्ण कार्य है, दूसरी और नया चिन्तन और नए साहित्य के निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य है। आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा और निर्देशन में ये दोनों प्रयत्न सफल होंगे—यह हमारी दढ आस्था है।

यह ग्रन्थ प्राचीन साहित्य को आज की भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। यह जैन दर्शन-ग्रन्थमाला का तीसरा पुष्प है।

मुनि दुलहराजजी ने इसकी शब्दानुक्रमणिका और पारिभाषिक शब्द-कोष लिख इसकी उपयोगिता बढाने में योग दिया है।

> आचार्य शीतुलसी का जन्म दिन,

मुनि नथमल

कलकत्ता २०१६ कार्तिक शुक्ल २

# प्रकाशकीय

जीवन एक शाश्वत स्रोत है, जिसका न आदि है, न अन्त । वे गहराई तक नहीं जाते, जो इसे एक सीमित परिधि में बांध सामयिक तथ्य मान लेते हैं। जीवन के इस सार्वदिक महोदिध में आतम-साधना, अन्तर-वल और सतत अनुशीलन के सहारे गहरी हुविकयाँ ले मनीपियो ने जो इसका नवनीत निकाला, वह प्राणीमात्र को जीवन-यात्रा पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते रहने में शिक्त और ओज प्रदान करता है, यदि उसका यथावत् सेवन किया जाय। यही तो वह तत्त्व-जान है, जिसके कारण भारत का मस्तक विश्व में सब से ऊँचा है।

जगत् के जीवनोन्मेपी वाड्मय में जैन तत्त्व-त्रान का ऋपना महस्वपूर्ण स्थान है। जिन ऋथीत् राग, द्वेष द्यादि शत्रुक्षों का परामव करने वाले ऋात्मवशी महाविजेता, उन द्वारा सर्वविद दृष्टि से देखा गया और कहा गया तत्त्व जैन तत्त्व है। जो ऋहिंसा ऋनेकान्त और ऋपरिग्रह जैसे ऋादशों द्वारा वर्तमान युगीन विषम समस्याओं के समाधान का भी एक ऋपितम हेतु वन सकता है। आवश्यकता है, उसके यथावत् सरूप से जगत् को ऋवगत कराने की।

जैन जगत् के महान् अधिनेता, वर्तमान युग के बहुश्रुत तत्त्व हा, अग्रुजन-आन्दोलन के प्रवर्त्तक आन्वायं श्री तुलती के अन्दोवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा जैन तत्त्व-शान पर लिखित प्रस्तुत अन्थ उनके गम्भीर अनुशीलन, प्रखर पाण्डित्य और स्ट्रम पर्यवेत्त्त्य का प्रतीक है। जैन संस्कृति और इतिहास के खर्णिम पर्व 'तिरापंथ-दिशताब्दी समारोह' के अभिनन्दन में आदर्श साहित्य संघ की और से इसका प्रकाशन करते हमें अत्यन्त हर्ष है।

त्राशा है, पाठक इससे तत्त्व-शान-लाम करेंगे।

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता-१ जयचन्दलाल दफ्तरी व्यवस्थापक

# विषय-सूची

| विषय                                                     | <b>વૃ</b> હ્ |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| श्रास्तिक दर्शनीं की भित्ति—श्रात्मवाव                   | <b>१</b>     |
| सत्य की परिभाषा                                          | २            |
| दार्शनिक परम्परा का इांतहास                              | २            |
| श्रागम तर्फ की कसौटी पर                                  | પૂ           |
| तर्क का दुरुपयोग                                         | પ્           |
| दर्शन का मूल                                             | Ę            |
| दर्शनी का पार्थक्य                                       | =            |
| परिणामि नित्यत्ववाद                                      | 3            |
| द्रन्य                                                   | १०           |
| धर्म श्रीर श्रधर्म                                       | १०           |
| धर्म श्रीर ऋधर्म की यौक्तिक ऋपेत्ता                      | १२           |
| श्राकाश                                                  | १३           |
| काल                                                      | १३           |
| पुद्गल                                                   | १३           |
| शन्द                                                     | १४           |
| जीव                                                      | १५           |
| एक द्रव्य: ऋनेक द्रव्य                                   | १५           |
| लोक                                                      | १६           |
| <b>असख्य द्वीप समुद्र ऋौर मनु</b> ण्य <del>-द</del> ोत्र | १६           |
| नम् तत्त्व                                               | १७           |
| कर्मवाद                                                  | १ट           |
| कर्म की पौद्गलिकता                                       | 38           |
| <b>आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे</b> 2                   | २०           |
| अनादि का अन्त कैसे १                                     | २०           |
| फल की प्रक्रिया                                          | २१           |
| त्रात्मा स्वतन्त्र या कर्म के ऋघीन ।                     | र १          |
| चयोपशम                                                   | ລລ           |

# [घ]

| लेश्या                                                  | २४                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| जातिवाद                                                 | ₹€                           |
| जाति ऋौर गोत्र-कर्म                                     | ₹0                           |
| धर्म ऋौर पुण्य                                          | •<br><b>३</b> २              |
| धर्म और लोक-धर्म                                        | ₹५                           |
| अहिंसा और दया-दान                                       | ₹¤.                          |
| श्रहिंसा श्रीर दया की एकता                              | 3\$                          |
| श्रहिंसा श्रीर दान की एकता                              | 84                           |
| लोकिक श्रीर लोकोत्तर                                    | ४२                           |
| दया के दी भेद                                           | YY                           |
| दान के प्रकार                                           | <b>ሃ</b> ७                   |
| दान का फल                                               | 3¥                           |
| दान का विधान ऋौर निषेध                                  | 38                           |
| श्रसंयति-दान के श्रनिषेध का कारण                        | 38                           |
| उत्तरवर्ती साहित्य श्रीर श्रसयति-दान                    | 38                           |
| परम्परा भेद के ऐतिहासिक तथ्य                            | 48                           |
| दो परम्पराए                                             | પૂર                          |
| <b>ऋनुकम्पा दान पर एक दृष्टि</b>                        | પૂર '                        |
| विश्व-चिकित्सा-संघ ने दया-प्रेरित हत्या की निन्दा की है | પૂર્                         |
| सामाजिक पहलुत्रो का धार्मिक रूप                         | પૂદ્                         |
| लौकिक अलौकिक                                            | ६०                           |
| धर्म क्यो १                                             | ६२                           |
| धर्म क्या है १                                          | ६७                           |
| प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति                                | , ६८                         |
| कृषि जो समाज की त्र्रावश्यकता है                        | ७१                           |
| परिशिष्ट नं॰ १ ( टिप्पणियाँ )                           | ६०९७७                        |
| परिशिष्ट नं॰ २ (पारिभाषिक शब्द कोष)                     | १०५११८                       |
| भिक्तर नं २ (ईप्रावटा सक्तमणिका )                       | <i>ጷጷ</i> ኟ፞፞፞፝፞፟ <i>ጜ</i> ዿ |

# आस्तिक दर्शनों की मित्ति-आत्मवाद

''श्रनेक क्यिकि यह नहीं जानते कि मै कहाँ से स्राया हूँ श मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं श मै कीन हूँ श्यहाँ से फिर कहाँ जारुंगा श्र

इस जिजाता से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-िमित्त आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्म-तत्त्व आखिको का आत्मवाद वन जाता है। वाद की स्थापना के लिए दर्शन और उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है।

"अज्ञानी विया करेगा, जबिक उसे श्रेय और पाप का ज्ञान भी नहीं होता" इसिलए "पहले सल्य को जानो और बाद में उसे जीवन मे उतारी।"

मारतीय दार्शनिक पारचाल दार्शनिक की तरह फेवल सल का जान ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोल । मैत्रेयी याजवत्क्य से कहती है—"जिसलें में अमृत नहीं वनती, उसे लेकर क्या करूँ। जो अमृतल का साधन हो, वही मुक्ते वताओं।" कमलावती इत्तुकार को सावधान करती है—"है नरदेव।" धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है।" मैत्रेयी अपने पित से मोल के साधनभूत अध्यात्म-जान की याचना करती है और कमलावती अपने पित को धर्म का महत्त्व वताती है। इस प्रकार धर्म की आत्मा में प्रविष्ट होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद वन जाता है। यही स्वर उपनिषद् के ऋषियों की वाणी में से निकला—"आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है।" तस्त्व यही है कि दर्शन का प्रारम्भ आत्मा से होता है और अन्त मोल में। सत्य का जान उसका शरीर है और सख का आचरण्यु उसकी आत्मा।

# सत्य की परिभाषा

प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है 2 जैन-श्रागम कहते हैं—"वही" सत्य है, जो जिन (श्राप्त श्रीर वीतराग) ने कहा है।" वैदिक सिद्धान्त में भी यही लिखा है— "श्रारमा जैसे गृढ तत्व का चीणदोष-यित—वीतराग ही साज्ञात्कार करते हैं।" उनकी वाणी अध्यात्मवादी के लिए प्रमाण है। क्यों कि वीतराग अन्यश्माधी नहीं होते। जैसे कहा है—"श्रास्तय वोलने के मूल कारण तीन हैं—राग, द्वेष श्रीर मोह। जो व्यक्ति जीणदोष है—वोषत्रयी से सुक्त हो चुका, वह फिर कमी श्रासस्य नहीं वोलता।"

"नीतराग् अन्यथाभाषी नहीं होते" —यह हमारे प्रतिपाय का दूसरा पहलू है। इससे पहले उन्हे पदार्थ-समूह का यथार्थ जान होना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थ-प्रष्टा, नीतराग-वाक्य यानी यथार्थ-प्रकृत, ये दो प्रतिज्ञाएँ हमारी सल्यमूलक धारणा की समानान्तर रेखाएँ हैं। इन्हों के आधार पर हमने आह के १० उपदेश को आगम-सिद्धान्त माना है। फलितार्थ यह हुआ कि यथार्थ-जाता एवं यथार्थ-वक्ता से हमें जो, कुछ मिला, वही सस्य है।

### दार्शनिक परम्परा का इतिहास

स्वतन्त्र विचारकों का खयाल है कि इस दार्शनिक परम्परा के आधार पर ही भारत में अन्ध-विश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तर्क है, अनुभव है; किर वह क्यो ऐसा स्वीकार करें कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक शास्त्र की वाणी है, इसलिए सल ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्ति का लाभ जठाए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा—"किसी अन्य को स्वतः प्रमाण न मानना, अन्यया बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी।" इस उल्लान को पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विहंगम हिट डालनी होगी।

वैदिको का दर्शन-युग उपनिषद्-काल से शुरू होता है। आधुनिक अन्वेषकों के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदों का निर्माण होने लग गया था। लोकमान्य तिलक ने मैन्युपनिषद् का रचना-काल ईसा से पूर्व १८८० से १६८० के बीच साना है। बौदों का दार्शनिक युग ईसा से पूर्व १ औं शताब्दी में शुरू होता है।

#### जैन तत्त्व चिन्तन

जैनो के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि हम भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा को इससे न जोड़ें। यहाँ यह बता देना अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युग का उल्लेख किया है, उसका दर्शन की उत्पत्ति से सम्बन्ध है। वस्तुवृत्या वह निर्दिष्ट काल आगम-प्रण्यनकाल है। किन्तु दर्शन की उलित आगमों से हुई है, इस पर थोड़ा आगे चल कर कुछ विशद रूप में वताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत निपय में एस युग की दार्शनिक युग की सजा दी गई है। दार्शनिक ब्रन्थों की रचना तथा पुष्ट प्रामाखिक परम्पराक्षों के अनुसार तो वैदिक, जैन और वौद्ध प्रायः सभी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ होता है। उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि उपदेश देते गये और वे उनके उपदेश 'आगम' वनते गये। अपने-अपने प्रवर्तक ऋषि को सल-द्रण्टा कहकर उनके अनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता रहा । ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते--'में" यों कहता हूँ। दार्शनिक युग में यह बदल गया। दार्शनिक बोलता है--- 'इसलिए यह यो है'। त्रागम-युग श्रदा-प्रधान था और दर्शन-युग परीज्ञा-प्रधान । आगम-युग में परीजा की और दर्शन-युग में भद्रा की अत्यन्त उपेज़ा नहीं हुई। न हो भी सकती है। इसी बात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रदा और परीज्ञा के आगे प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए पर्यात स्थान सरिवत है। जहाँ हमें त्राज्ञा-रुचि १२ एव संवेष-रुचि १३ का दर्शन होता है. वहाँ विस्तार-६चि १४ मी उपलब्ध होती है। इन ६चियो के अध्ययन से हम इस निष्कर्प पर पहुँच सकते हैं कि दर्शन-युग या आगम-युग अमुक-अमुक समय नहीं किन्त व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक युग अर्थात विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति, स्नागम-युग स्रर्थात् स्नाना-रुचि या सद्वेप-रुचि वाला व्यक्ति । प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक यानी चिस्तार-रुचि, आगमिक यानी आज्ञा-रुचि । दर्शन के हेत बतलाते हुए वैदिक अन्यकारो ने लिखा है- "श्रीत " वाक्य सुनना, युक्ति द्वारा उनका मनन करना, मनन के बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शन के हेत हैं।" विस्तार-किन की न्याख्या में जैन सूत्र कहते हैं-- "द्रन्यो १६ के सब भाव यानी विविध पहलू प्रस्तृतः परोच स्त्रादि प्रमाण एव नैगम स्त्रादि नय-समीचक दृष्टियो से जो जानता है, वह विस्तार-एचि है।" इसलिए यह व्याप्ति वन सकती है कि श्रागम में दर्शन है और दर्शन में श्रागम। तालर्य की हिण्ट से देखें तो अल्य-बुद्धि

व्यक्ति के लिए त्राल भी त्रागम-युग है त्रीर विशद बुद्धि व्यक्ति के लिए पहले भी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्ततः यों मान लेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना ही ऋल्य-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीज्ञा का मान होगा ही। दूसरी श्रीर निशद-सद्धि व्यक्ति के लिए भी श्रद्धा त्रावश्यक होगी ही । इसीलिए श्राचार्यों ने वताया है कि स्नागम स्नीर प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा स्नीर युक्ति—इन दोनों के समन्वय से ही दृष्टि में पूर्णता स्राती है स्रन्यथा सलन्दर्शन की दृष्टि स्रधूरी ही रहेगी। · विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हं—''ऐन्द्रियिक १७ श्रीर श्रुतीन्द्रिय । ऐन्द्रियिक पंदार्थों को जानने के लिए युक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने के लिए आगम---थे दोनों मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टि को पूर्ण बनाते हैं।" यहाँ हमें ऋतीन्द्रिय को अहेतुगम्य पदार्थ के अर्थ में लेना होगा अन्यथा विषय की संगति नहीं होती क्योंकि युक्ति के द्वारा भी बहुत सारे ऋतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ ऋहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहाँ कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी हिण्ट के दो श्रंगों का श्चाधार भावों की द्विविधता है। शेयत्व की श्रपेद्धा पदार्थ दो भागों में विभक्त होते हैं—हेतुगम्य १८ त्रीर त्रहेतुगम्य । जीव का त्र्रस्तित्व हेतुगम्य है । खसंवेदन-प्रत्यवः, अनुमान आदि प्रमाणो से उसकी सिद्धि होती है। रूप को देखकर रस का अनुमान, सघन वादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है। पृथ्वीकायिक जीव श्वास लेते हैं, यह ऋहेतुगम्य है--- आगमगम्य है। अमन्य जीव मील नहीं जाते किन्तु क्यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा कोई कारण नहीं वताया जा सकता। सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है-- 'खभावे तार्किका भगाः ।' ''खमाव १९ के सामने कोई प्रश्न नहीं होता । ऋग्नि जलती है, आकाश नही-यहाँ तर्क के लिए स्थान नहीं है।"

त्रागम और तर्क का जो प्रयक्-पृथक् होन वतलाया है, उसको मानकर चले विना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी सम्पूर्ण १० हिण्ट के लिए उपदेश और तर्कपूर्ण मनन तथा निदिध्यासन की आवश्यकता वतलाई है। जहाँ अढा या तर्क का अतिरंजन होता है, वहां ऐकान्तिकता आ जाती है। उससे अभिनिवेश—आग्रह या निध्यात्व पनपता है। इसीलिए आचार्यों ने वताया है कि "जो १० हेतुवाद के पत्न में हेतु का प्रयोग करता है, आगम के पत्न में आग्रमिक है, वही ख-सिद्धान्त का जानकार है। जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराधक है।"

# आगम तर्क की कसीटी पर

यदि कोई एक ही द्रप्टा, ऋषि या एक ही प्रकार के आगम होते तो आगमो को सर्क की कसीटी पर चढने की धड़ी न आती। किन्तु अनेक मतवाट हैं, अनेक ऋषि। किसकी वात माने किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगों के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का विकास हुआ।

भगवान् महावीर के समय २२ में ही ३६३ मतवादो १३ का जल्लेख मिलता है। थाद में जनकी शाखा-प्रशाखान्त्रों का विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी वनी कि ग्रागम की साची से ग्रपने सिद्धान्तों की सचाई बनाये रखना कठिन हो गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने अपने तत्त्वों की व्यवस्थित करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। "विज्ञानमय ३४ आतमा का श्रद्धा ही सिर है" यह सूत्र "वेदवाणी ३५ की प्रकृति बुद्धिपूर्वक है" इससे जुड़ गया। "जो द्विज<sup>२६</sup> धर्म के मूल—श्रुति ग्रीर स्मृति का तर्क-शास्त्र के सहारे श्रपमान करता है, वह नास्तिक श्रीर वेद-निन्दक है। साधुजनो को उसे समाज से निकाल देना चाहिए।" इसका स्थान गीए होता चला गया और "जीरण तर्क से चेदार्य का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं" इसका स्थान प्रमुख हो चला । आगमी की सखता का भाग्य तर्क के हाथ में आ गया। चारो ओर 'वादे वादे जायते तत्त्ववोध' यह उक्ति गूजने लगी। बही ३० धर्म सख माना जाने लगा, जो कप, छेद श्रीर ताप सह सके। परीक्षा के सामने श्रमक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं रहा, वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पडी--'युक्तिमद् " वचन यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः।' भगवान महानीर, महात्मा बुद्ध या महर्षि न्यास की नागी है, इसलिए सख है या इसलिए मानो. यह बात गौख हो गई। हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त है, इसलिए सल है—इसका प्राधान्य<sup>3</sup>° हो गया ।

# तर्क का दुरुपयोग

ज्यो ज्यो धार्मिको मे मत-विस्तार की भावना बढती गई, खो-खो तर्क का हैन ज्यापक वनता ज्ञला गया । न्यायस्त्रकार ने वाद<sup>3</sup>, जल्य और वितण्डा को तत्त्व वताया। 'वाद'<sup>3 द</sup> को तो प्रायः सभी दर्शनो मे स्थान मिला। जय पराजय की ज्यवस्था भी मान्य हुई, मले ही उसके छद्देश्य मे कुछ अन्तर रहा हो । आचार्य और शिष्य के बीच होने वाली तत्त्व-चर्चा के च्रेत्र में बाद फिर भी विशुद्ध, रहा शिकन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयायियों में चर्चा होती, वहाँ बाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत वन जाता। मण्डन मिश्र और शङ्कराचार्य के बीच 3 हुए वाद का वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है। आचार्य सिद्धसेन ने महान् तार्किक होते हुए भी शुष्क बाद के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "श्रेयस् 3 श्रोर बाद की दिशाएं भिन्न हैं।"

भारत मे पारस्परिक विरोध वढाने मे शुष्क तर्कवाद का प्रमुख हाथ है।

"तर्कों प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको सुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्"<sup>3</sup> ५

युधिष्ठिर के ये उद्गार तर्क की ऋस्थिरता और मतवाटो की बहुलता से उत्पन्न हुई जटिलता के स्चक हैं। मध्यस्थ वृत्ति वाले श्राचार्य जहाँ तर्क की उपयोगिता मानते थे, वहाँ शुष्क <sup>३६</sup> तर्कवाद के विरोधी भी थे।

प्रस्तुत विषय का उपरांहार करने के पूर्व हमे उन पर दृष्टि डालानी होगी, जो सख के दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैं—(१) आगम को प्रमाण मानने वालों के मतानुतार जो सर्वज ने कहा है वह, तथा जो सर्वज्ञकथित है और युक्ति द्वारा समर्थित है वह, सख है। (२) आगम को प्रमाण न माननेवालों के मतानुतार जो तर्कतिद्व है, वही सख है। किन्तु स्ट्रम, व्यवहित, अतीन्द्रिय तथा समाविद्व पदार्थों की जानकारी के लिए युक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा अस्त्रीकार करनेवालों के लिए चिन्तनीय है। हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सलसन्धानात्रमक प्रवृत्ति के लिए दिव्य-चत्तु है। धर्म-दर्शन आतम्युद्धि और तत्त्व-व्यवस्था के लिए है, आत्म-वश्चना या दूमरों की जाल में फंसाने के लिए नहीं, इसीलिए दर्शन का स्त्रेत्र सख का अन्वेपण होना चाहिये। भगवान महावीर के शब्दों में "सख<sup>3 ७</sup> ही लोक में सारमृत है।" उपनिषद्कार के शब्दों में सख<sup>3 ८</sup> ही अहा-विद्या का अधिष्ठान और परम लह्य है। "आत्महितेच्छु<sup>3 ९</sup> पुरुप असरय, चाहे वह कहीं हो, को छोड़ सत्य को प्रहुण करे।" किन भोज यित की यह माध्यस्थ्यपूर्ण उत्ति प्रत्येक वार्किक के लिए मननीय है।

# दर्शन का मूल

'दर्शन' तार्किक विचार पद्धति, तत्त्वज्ञान ४०, विचार-प्रयोजक ज्ञान ४० अधवा परीवा-विधिष व का नाम है। उसका मूल उद्गम कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस वस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया जाये, उसी का वह (विचार) दर्शन वन जाता है—जैसे राजनीति दर्शन, समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) आदि-आदि!

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार' के अर्थ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत्त्व-जान, जो आत्मा, कर्म, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि का विचार करे।

श्रागे चलकर बृहस्पति का लोकायत मत श्रीर श्राजितकेश—कम्बली का उच्छेदनार तथा तजीव—तच्छरीरवाद अ जैसी नालिक विचार-धाराऍ सामने श्राई। तब दर्शन का श्रयं कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ श्रात्मा से ही चिपटा न रह सका। दर्शन यानी विश्व की मीमासा, श्रिल्लिख या नालिल का विचार श्रथवा सत्य-शोध का साधन। पाश्चात्य दार्शनिकों की, विशेषतः काले मावसे की विचारधारा के श्राधिमांव ने दर्शन का चेत्र श्रीर श्रधिक व्यापक बना दिया। जैसा कि मावसे ने कहा है—"दार्शनिकों भे जंदा की ने प्रश्न का चेत्र श्रीर श्रीपक व्यापक बना दिया। जैसा कि मावसे ने कहा है—"दार्शनिकों भे जंदा की सममने की चेद्या की, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया जाय।" मावसे दर्शन विश्व श्रीर समाज दोनों के तत्वों का विचार करता है। वह विश्व को सममने की श्रपेचा समाज को बदलने मे दर्शन की श्रपिक सफलता मानता है। श्राल्किकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ, धर्म—कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज को नहीं तोला। उन्होंने श्रभ्युदय की सर्वथा उपेचा नहीं की, फिर भी उनका श्रीतम लह्य निश्चेयस रहा।

कहा भी है--

यदाभ्युदयिकञ्चैव, नैश्रेयसिकमेव च । सुख साधयितुं मार्गं, दर्श्येत् तद् हि दर्शनम् ॥

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रकें, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परिवर्तन की वात नहीं स्की । उनका पद्ध प्रायः खण्डनात्मक ही रहा । मार्क्स ने समाज को वदलने के लिए ही समाज को देखा । श्रास्तिकों का दर्शन समाज से श्रागे चलता है । उसका लक्ष है—शरीर-सुक्ति—पूर्ण खतन्त्रता—मोह्म ।

नास्तिको का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधात्रो के उपभोग में कोई ख़ामी न रहे,

इंसलिए श्रात्मा का उच्छेद साधकर रक जाता है। मार्क्स के इन्द्रात्मक मौतिकवार का लच्य है—समाज की वर्तमान श्रवस्था का सुधार। श्रव हम देखते हैं कि दर्शन शब्द जिस अर्थ में चला, श्रव उसमें नहीं रहा।

हरिमद्रस्त्रि ने वैकल्पिक ४५ दशा में चार्लाक मत को छह दर्शनों में स्थान दिया है। मार्क्स-दर्शन भी आज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इसको दर्शन न मानने का आग्रह करना सत्य से आँखें मूंदने जैसा है।

# दर्शनों का पार्थक्य

दर्शनो की विविधता या विविध-विषयता के कारण 'दर्शन' का प्रयोग एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा। इसिलए अच्छा है कि विषय की स्चना के लिए उसके साथ मुख्यतया स्विषयक विशेषण रहे। आत्मा को मूल मानकर चलने वाले दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसिलए आत्ममूलक दर्शन की 'धर्म-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विषय-प्रतिपादन में वहुत सुविधा होगी।

धर्म-दर्शन का जत्स आतवाणी—आगम है। ठीक भी है—आधारशून्य विचारपद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्व नहीं तव किसकी परीचा करे १ प्रत्येक
दर्शन अपने मान्य तत्वो की व्याख्या से शुरू होता है। साख्य या जैनदर्शन, नैवायिक
या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी लें, सबमें खामिमत २५, ६, १६ या ६ तत्वो की ही
परीचा है। उन्होंने ये अमुक-अमुक संख्याबद्ध तत्त्व क्यो माने, इसका उत्तर देना दर्शन
का विषय नहीं, क्योंकि वह सत्य-द्रष्टा तपिक्योंके साचात्-दर्शन का परिणाम है।
माने हुए तत्त्व सत्य हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह वताना दर्शन का
काम है। दार्शनिकों ने ठीक यही किया है। इसीलिए यह निःसंकोच कहा जा
सकता है कि दर्शन, का मूल आधार आगम है। वैदिक निरुक्तकार इस तथ्य को एक
घटना के रूप में व्यक्त करते हैं—''श्रुषियों दे के उक्तमण करने पर मनुष्यों ने देवताओ
से पूछा—अब हमारा ऋषि कीन होगा १ तब देवताओ ने उन्हें तर्क नामक
अधि प्रदान किया।" संचीप में सार इतना ही है कि ऋषियों के समय में
आगम का प्राधान्य रहा। उनके अभाव में उन्हीं की वाणी के -आधार पर दर्शन-

#### परिणामिं-नित्यत्ववाद

श्रागम की परिमापा में जो गुर्गा<sup>४७</sup> का श्राश्रय, श्रनन्त गुर्गो का श्रखण्ड पिण्ड है, वही द्रव्य है अथवा जो सत् ४८ है---उत्पाद४९, व्यय प्रीव्य युक्त है, वही द्रव्य है। इनमें पहली परिमापा खरूपात्मक है और दूसरी अनस्थात्मक। प्रस्तुत ग्रन्थ में 'ग्रूपा श्रीर पर्याय " का आश्रय द्रव्य हैं यह एक दोनो श्रागमिक परिभाषात्री का सार हैं दोनों के समन्वय का तात्वर्य है---द्रव्य को परिजामि-नित्य स्थापित करना। द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं—सहभावी ( यावत्-इव्यमानी )—गुण श्रीर क्रममाबी-पर्याय । बौद्ध सत् द्रव्य को एकान्त-श्रनित्य, (निरन्वय-च्रिक-केवल ज्याद-विनाश-स्वमाव ) मानते हैं, जस स्थिति मे वेदान्ती सत्यदार्थ-ब्रह्म को एकान्त .नित्य । पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा नित्य-सत्तावाद । जैन दर्शन इन दोनो का समन्वय कर परिशामि-नित्यत्ववाद स्थापित करता है, जिसका आशय यह, है कि मृत्ता भी है और परिवर्तन भी-द्रव्य खरान्न भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन मे उसका ऋस्तित्व भी नहीं मिटता । उत्पाद और विनाश के वीच यदि कोई स्थिर ऋाधार न हो तो हमें सजातीयता- 'यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता। यदि द्रव्य निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता सगतं नहीं हो सकती । इसलिए 'परिखामि-नित्यता जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । इसकी तुलना रासायनिक विज्ञान के द्रव्याच्चरत्ववाद से होती है । ' उसका स्थापन सन् १७८६ में ( Lavoisier ) नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था। उसका आशय यह है कि विश्व मे द्रव्य का परिखाम सदा समान रहता है। असमें कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता। न किसी द्रव्य का सर्वया नाश होता है और न किसी सर्वथा नये द्रव्य की जलक्ति। साधारण दृष्टि से जिसे हम द्रव्य का नाश हो जाना सममते हैं, वह उसका रूपान्तर में परिशामन मात्र है। उदाहरण के लिए कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते हैं---परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ वृह्ति वायु मण्डल के आँक्सिजन ग्रश के साथ मिलकर कार्वोनिक एसिंड गैस (Carbonic Acid Gas) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शकर या नमक को पानी में घोले दिया जाये तो वह इंनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोस से द्रव रूप में परिणति मात्र समकती चाहिए। , किसी नवीन वस्तु को इसके होते देखते हैं ' वह भी वस्तुतः क्रिसी .पूर्ववर्ती वस्त का रूपान्तरे मात्र है । त्रार्व द्रव्याचर्यवादाका यही सिद्धान्त रासावितिक विज्ञान का बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समका जाता है और तुला यन्त्र द्वारा किसी भी समय उसकी सचाई की परीचा की जा सकती है।

पुरुष नित्य है श्रीर प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी नित्यानित्य-त्ववाद खीकार करता है। नैयायिक श्रीर वैशेषिक परमाशु, श्रात्मा श्रादि को नित्य मानते हैं तथा घट, पट श्रादि को श्रानित्य। समूहापेक्षा से ये भी परिणामि-नित्यत्ववाद को खीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य मात्र को परिणामि-नित्यत्ववाद' मानते। महर्षि पतझिल, दुमारिल भट्ट, पार्थसार मिश्र श्रादि ने 'परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्त के रूप में खीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण समर्थन ' किया है। जैन-दर्शन के श्रानुसार जड या चेतन, प्रत्येक पदार्थ त्रयात्मक है—ज्याद-व्यय-प्रीव्ययुक्त ' है। इसी का नाम परिणामि-

#### द्रव्य

द्रव्य छह हैं :---

१: धर्मास्तिकाय ।

२: त्राधर्मास्तिकाय।

३ : श्राकाशास्तिकाय।

४:काल।

प् : पुद्गलास्तिकाय ।

६: जीवास्तिकाय।

भगवान् ने कहा— "गौतम ! गित-सहायक द्रव्य को मैं धर्म कहता हूँ । स्थिति-सहायक द्रव्य को मैं अधर्म कहता हूँ । आधार देने वाले द्रव्य को मैं आकाश कहता हूँ । परिवर्तन के निमित्तभूत द्रव्य को मैं काल कहता हूँ । स्पर्श, रस, गन्ध और रूपयुक्त द्रव्य को मैं पुद्गल कहता हूँ । चेतनावान् द्रव्य को मैं जीव कहता हूँ ।"

# धर्म और अधर्म

जैन-साहित्य में जहां धर्म-स्रधमं शब्द का प्रयोग शुप्त-स्रशुप्त प्रवृत्तियों के स्त्रधं में होता है, वहाँ दो स्वतन्त्र द्रव्यों के अर्थ में भी होता है। धर्म-गतित्तत्त्व है, अधर्म स्थिति-तत्त्व। दार्शनिक जगत् में जैन दर्शन के सिवाय किसी ने भी इनकी स्थिति नहीं मानी है। वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गितिन्तन्त (Medium of motion) को खीकार किया है। प्रसिद्ध गियातज्ञ अलवर्ट आइस्टीन, ने भी गितिन्तन्त स्थापित किया है— "लोक परिमित है। लोक के पर अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का— द्रव्य का अभाव है, जो गित में सहायक होता है।" वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर (Ethet) गितन्तन्त का ही दूसरा नाम है। जहाँ वैज्ञानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ समकात हैं, वहाँ ऐसा लगता है, मानों कोई जैन गुरु शिष्यों के सामने धर्मद्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गित होने में यह अभीतिक ईथर ही सहायक बनता है। मगवान महावीर ने गौतम खामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 'जितने मी चल माव हैं— सहस्मातिस्हम स्पन्दन मात्र हैं, वे सब धर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गित शब्द केवल साकितिक" है। गित और स्थित दोनों सापेच हैं। एक के असित्तव से दूसरे का असित्व अरयन्त अपेचित है।

धर्म श्रथमं की तार्किक मीमासा करने से पूर्व इनका खरूप समक्त लेना अनुपयुक्त नहीं होगा---

|         | द्रब्य से        | च्चेत्र से                | काल से          | माव से     | गुण से       |
|---------|------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|
| धर्म    | एक श्रीर' व्यापक | लोक-प्रमाण् <sup>५९</sup> | श्रनादि-श्रनन्त | ग्रमूर्त्त | गति-सहायक    |
| श्चधर्म | "                | 37                        | "               | "          | स्थिति-सहायक |

गौतम--भगवन् । गति-सहायक तत्त्व (धर्मास्तिकाय) से जीवो को क्या लाम होता है १

मगवान् गीतम। गित का सहारा नहीं होता तो कीन आता और कीन जाता १ शब्द की तरगें कैसे फैलतीं १ आँखें कैसे खुलतीं १ कौन मनन करता १ कीन बोलता १ कीन हिलता हुलता १ यह विश्व अचल ही होता। जो चल है, उन सबका आलम्बन गित-सहायक तस्त्र ही है।

गौतम--भगवन् । स्थिति सहायक तत्त्व ( अधर्मास्तिकाय ) से जीनो को स्या लाम होता है 2 मगनान् गौतम ! स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कौन रहता ? कौन वैठता ? सोना कैसे होता ? कौन मन को एकाप्र करता ? मौन कौन करता ? कौन निस्पन्द बनता ? निसेप कैसे होता ? यह विश्व चल ही होता । जो स्थिर है, उन सबका अर्ालस्थन स्थिति सहायक तत्त्व ही " है ।

# धर्म-अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा

धर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक दृष्टियां हैं—(१) गित-स्थिति-निमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोक की विमालक शक्ति। प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त, इन दो कारणों की आवश्यकता होती है। विश्व में जीव और पुद्गल, दो द्रव्य गितशील हैं। गित के उपादान कारण तो वें दोनो स्वय हैं। निमित्त कारण किसे मानें १ यह प्रश्न सामने आता है, वव हमें ऐसे द्रव्यों की आवश्यकता होती है, जो गित एवं स्थिति में सहायक वन सकें। हवा स्वयं गितशील है, तो पृथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं हैं। गित और स्थित सम्पूर्ण लोक में होती है। इसलिए हमे ऐसी शक्तियों की अपेक्ता है, जो सत्यं गितशस्य और सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो, अलोक में न हो। इस यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज वोध होता है।

लोक-ऋलोक की, व्यावस्था पर दृष्टि डालें, तव भी इनके ऋस्तित्व की जानकारी मिलती है। ऋगचार्थ मलयगिरि ने इनका ऋस्तित्व सिद्ध करते हुए लिखा है—
"इनके चिना लोक-ऋलोक, की व्यवस्था नहीं होती"।"

लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर है। अरलोक इन्द्रिया-तीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है। किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अरलोक की अस्तिता अपने आप मान ली जाती है। कर्क शास्त्र का नियम है कि "जिसका" वाचक पद ज्युत्पत्तिमान और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्प्रियच होता है, जैसे अघट घट का प्रतिपच्च है, इसी प्रकार जो लोक का विपच्च है, वह अरलोक है।"

स्र्य हमें उस समस्या पर विचार करना होगा-िक ये किस शक्ति से विभक्त होते हैं। इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, स्रलोक क्या हैं १ जिसमे जीव स्रादि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक हैं स्रीर जहाँ केवल स्राकाश ही स्राकाश

होता है, वह अलोक भ है। अलोक में जीव, पुद्गल नहीं होते, इसका कारण है वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अमाव। इसलिए ये (धर्म-अधर्म) लोक, अलोक के विभाजक वनते हैं। "आकाश लोक और अलोक दोनों में तुल्य है, इसलिए धर्म और अधर्म को लोक तथा अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा नहीं तो उनके विभाग का आधार ही क्या रहे।"

#### **आकाश**

द्रव्यतः एक न्नीर व्यापक । चेत्रतः लोक-श्रलोक-प्रमाण । कालतः श्रनादि-श्रनन्त । भावतः श्रम्तं । गुण्यतः श्रवगाइ-गुण् ।

गौतम-भगवन्। आकाश तत्त्व से जीवों और अजीवों को क्या लाम होता हैं 2

भगवान् गीतम । ऋाकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते १ ये धर्मा-स्तिकाय ऋौर ऋधर्मास्तिकाय कहाँ व्याप्त होते १ काल कहाँ वरतता १ पुद्गल का रंगमच कहाँ वनता १ यह विश्व निराधार ही होता १ ।

#### काल

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल श्रीपचारिक द्रव्य है। वस्तुवृत्या वह जीव श्रीर श्राजीव की पर्याय भे है। जहाँ इसके जीव, श्राजीव की पर्याय होने का जल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है। ये दोनो कथन विरोधी नहीं किन्तु सापेच हैं। निश्चय-हिं मे काल जीव, श्राजीव की पर्याय है श्रीर व्यवहार-हिं मे वह द्रव्य हैं। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है। 'उपकारक द्रव्यम्'—वर्तना स्राहि काल के उपकार हैं। इन्हीं के कारण वह द्रव्य माना जाता है। पराणों की स्थिति श्रादि के लिए जिसका व्यवहार होता है, वह श्रावितकादि स्प काल जीव, श्राजीव से मिन्न नहीं है; उन्हीं की पर्याय है।

#### पुद्गल

विज्ञान जिसको मैटर (Motter) श्रीर न्याय-वैशेषिक श्रादि जिसे मौतिक तत्त्व कहते हैं, इसे जैन दर्शन ने पुद्गल-संज्ञा दी है। बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द त्रालय-विज्ञान—चेतना सन्तित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जैन शास्त्रों में भी अमेदी-पचार से पुद्गलयुक्त ६८ आत्मा को पुद्गल कहा है । किन्तु सुख्यतया पुद्गल का अर्थ है मूर्तिक द्रव्य । छह द्रव्यों में काल को छोड़कर शेप पाँच द्रव्य अस्तिकाय हैं—यानी अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी स्थिति एक-सी नहीं । जीव, धर्म, अधर्म और आकाश—ये चार अविभागी हैं । इनमें संयोग और विभाग नहीं होता । इनके अवयव परमाणु द्वारा कल्पित किये जाते हैं । कल्पना करो—यदि इन चारों के परमाणु जितने-जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म, अधर्म के असख्य और आकाश के अनन्त खण्ड होते हैं । पुद्गल अखण्ड द्रव्य नहीं है । असका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध ६९ । इसीलिए असको पूर्या-गलन-धर्मा कहा है । छोटा-चड़ा, स्ट्रम-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चोड़ा, वन्ध-मेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया—इनको पीद्गलिक मानना जैन तत्व ज्ञान की स्ट्रम हिं । परिचायक है ।

गौतम-भगवन् ! पुद्गल का क्या कार्य है ?

मगवान्—गोतम । पुद्गल नहीं होता तो शरीर किसका वनता ? विविध-किया करने वाला शरीर किससे वनता ? विभृतियों का निमित्त कीन होता ? कीन तेज, पाचन और दीपन करता ? सुख-दुःख की अनुभृति और व्यामीह का साधन कीन वनता ? शब्द, रूप, रमशं और इनके द्वार—कान, आँख, नाक, जीम, अग्रेर चर्म कीन वनते ? मन, वाणी और स्पन्दन का निमित्त कीन वनता ? श्वास और उक्छ्वास कीन होता ? अन्यकार और प्रकाश नहीं होते, आहार और विहार नहीं होते, धृप और छाँह नहीं होती । कीन छोटा होता, कीन वड़ा ? कीन लम्बा होता, कीन चोड़ा ? विकोश और चतुष्कोश नहीं होते । वर्तुल और परिमण्डल भी नहीं होते । स्थीग और वियोग नहीं होते — सुख और दुःख, जीवन और मृत्यु नहीं होते । यह विश्व अदर्थ ही होता " ।

#### হান্দ

जैन दार्शानको ने शब्द को केवल पोद्गलिक कहकर ही विश्राम नहीं लिया किन्तु उसकी उरमत्ति, १९ शीमगति, १९ लोकब्यापिल, १९३ स्थायिल १४ ब्रादि विभिन्न पहलुको पर पूरा प्रकाश डाला हैं। सार का सम्बन्ध न होते हुए भी सुघोपा धण्या का शब्द भे असंख्य योजन की दूरी पर रही हुई घण्टाओं में प्रतिष्वनित होता है—यह विवेचन उस समय का है, जबिक रेडियो, नायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द च्चण मात्र में लोक व्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से टाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था।

#### जीव

गौतम-भगवन्। जीव का क्या कार्य है ?

भगवान्—गौतम । जीव नहीं होता तो कौन जरवान करता ? कौन कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकार—पराक्रम करता ? यह जरवान जीव की सत्ता का प्रदर्शन है । यह कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकार—पराक्रम जीव की सत्ता का प्रदर्शन है । कौन शानपूर्वक क्रिया में प्रकृत होता ? यह विश्व अचेतन ही होता, शानपूर्वक कुछ भी नहीं होता । जानपूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति है—वह जीव की सत्ता का प्रदर्शन है । कै

#### एक-द्रव्य : अनेक-द्रव्य

समान जातीय द्रव्यों की दृष्टि से सब द्रव्यों की स्थिति एक नहीं है! छह द्रव्यों में धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य एक-द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से एक हैं। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक होते हैं—धर्म, अधर्म समूचे लोक में व्यास है, आकाश लोक, अलोक दोनों में व्यास है। काल, पुद्गल और जीव—ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से अनन्त हैं।

पुद्गल द्रव्य साल्य-सम्मत प्रकृति " की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हैं। जीवालमा भी एक और व्यापक नहीं, अनन्त हैं। काल के भी समय " अनन्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में द्रव्यो की सल्या के दो ही विकल्प हैं—एक " या अनन्त। कई प्रन्थकारो ने काल के असल्य परमाणु माने हैं पर वह युक्त नहीं। यदि उन कालाणुओं को खतन्त्र द्रव्य मानें, तब तो द्रव्य-सल्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुद्रय के रूप में मानें तो अखिकाय की सल्या में विरोध आता है। इसलिए "कालाणु असल्य हैं और वे समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं" यह वात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

लोक्

जैन आगमों में लोक की परिमाण कई प्रकार से मिलती है। धर्मास्तिकाय को लोक है। जीव अप्रति अप्रति अप्रति यह लोक है। लोक पञ्चास्तिकायमय दे हैं। लो आकाश उ जह द्वारमक है, वह लोक है। इन सबसे कोई विरोध नहीं, फेवल अपेचा मेट से इनका प्रतिपादन हुआ है। धर्म द्रव्य लोक मिन और अन्वेतम अपेचा मेट से इनका प्रतिपादन हुआ है। धर्म द्रव्य लोक मिन और अन्वेतम उम्मयस्प है। संचित दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अन्वेतम उम्मयस्प माना गया है, वहाँ लोक का भी चेतनाचेतनात्मक स्वस्प बताया है। काल समूचे लोक में व्याप्त नहीं अथवा वह वास्तिक द्रव्य नहीं, इसिलए लोक पञ्चास्तिकाय भी वताया गया है। सब द्रव्य छह हैं। इनमें आकाश सबका आधार है, इसिलए उम्में आकाश में अप्रति को से हैं। किन्तु वह है लोक में सभी द्रव्य हैं। व्यावहारिक काल सिर्फ मनुष्य लोक में हैं। किन्तु वह है लोक में ही, इसिलए 'ग्रंशस्यापि क्वचित् पूर्ण्वेन व्यपदेशः' के अनुसार लोक को पडद्वव्यात्मक मानना भी युक्तिसद है। कहा भी है—'ग्रव्यािए पट प्रतीतािन, द्रव्यालिक सं उच्यते।'

# असंख्य-द्वीप-समुद्र और मनुष्यं-क्षेत्र

जैन दृष्टि के अनुसार भूवलय (भूगोल) का खल्य इस प्रकार है—तिरछे लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। उनमें मनुष्यों की आवादी सिर्फ दाई द्वीप (जम्बू, धातकी और अर्ध-पुष्कर) में ही है। इनके वीच में लवण और कालोविष, ये दो समुद्र भी आ जाते हैं। वाकी के द्वीप समुद्रों में न तो मनुष्य पैदा होते हैं और म सूर्य चन्द्र की गित होती है, इसिलए ये दाई द्वीप और दो समुद्र शेप द्वीप समुद्रों से विभक्त हो जाते हैं। इनको मनुष्य केत्र तथा समय चेत्र कहा जाता है। शेष इनसे ज्यतिरिक्त हैं। उनमें सूर्य, चन्द्र हें सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैं। जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है वहाँ चन्द्रमा। इसिलए वहाँ समय का माप नहीं है। विरछा लोक असंख्य योजन का है। एश्वी का इतना बड़ा रूप वर्तमान की साधारण दुनिया को भले ही एक कल्पना या लगे, किन्द्र विज्ञान के जिवायों के लिए कोई आर्थवनक नहीं। वैज्ञानिको ने ग्रह, उपग्रह और ताराओं के रूप में अरुख्य पृथ्वियां मानी हैं। वैज्ञानिक जगत्। कें, ज्यसुंहार

"ज्येष्ठ तारा इतना वड़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान <u>द</u>निया जैसी सात<sup>् ६</sup> नील पृथ्विया समा जाती हैं।" वर्तमान में उपलब्ध पृथ्वी के वारे में एक वैज्ञानिक ने लिखा है—"श्रीर<sup>८</sup>" तारों के सामने यह पृथ्वी एक धूल के करा के समान है।" निज्ञान नीहारिका की लम्बाई चौड़ाई का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति श्राधनिक या विज्ञानवादी होने के कारण ही प्राच्य वर्णनों को कपोल कल्पित नहीं मान सकता । "नगी " श्राखो से देखने से यह नीहारिका शायद एक धूघले विन्दु-मात्र-सी दिखलाई पढेगी. किन्तु इसका त्राकार इतना वडा है कि हम बीस करोड़ मील व्यास वाले गोले की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलो की लम्बाई-चौडाई का अनुमान करें--फिर भी उक्त नीहारिका की लम्बाई-चौडाई के सामने उक्त अपरिमेय त्राकार भी तच्छ होगा और इस ब्रह्माण्ड में ऐसी हजारों नीहारिकाएं हैं। इससे भी बडी तथा इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति सैकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख वर्ष तक लग सकते हैं।" वैदिक शास्त्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समुद्र होने का उल्लेख मिलता है। जम्बू-द्वीप, भरत त्रादि नाम भी समान ही हैं। आज की दुनिया एक अन्तर-खण्ड के रूप में है। इसका शेष दुनिया से सम्बन्ध खुडा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनिया को इतना ही मानने का कोई कारण नहीं। त्राज तक हुई शोधो के इतिहास को जानने वाला इस परिणाम पर कैसे पहुँच सकता है कि दुनिया वस इतनी है श्रीर छसकी अन्तिम शोध हो चुकी है।

#### नव तत्त्व

रहस्यभूत वस्तु को तत्व कहते हैं। तत्व सख्या मे नी हैं, उनके मेद निम्नीक हैं:--

- १: जीव
- २: ऋजीव
- ३: पुएय
- ४ : पाप
- ५ : ऋाखव
- ६ : संवर
- ७ : निर्जरा
- ८: वध
- **६**: मोस्त्र

नन तत्त्वो का विधान साधना की दृष्टि से किया गया है | जीव-ऋजीव दो मुख्य तत्त्व हैं | ऋात्मा के साथ पुद्गल का जो सम्बन्ध होता है, वह वन्ध है । सुख देने वाला पुद्गल-समूह पुण्य तत्त्व है | दुःख देने वाला ऋौर शान ऋादि को रोकने वाला पुद्गल-समूह पाप तत्त्व है | ऋात्मा की प्रवृत्ति व मिलनता ही आस्रव है | स्राग भावना संवर है । कर्म के आवरण का चीण होना निर्जरा है । सर्वथा सम्पूर्ण रूप से आवरण का चीण हो जाना मोच है ।

पट् इत्य व नव तत्त्व का समावेश जीव-राशि व अजीव-राशि में हो जाता है। धर्मास्तिकाय अपिद पाँच इत्य अजीव-राशि में हैं। धर्मास्तिकाय आदि पाँच इत्य अजीव-राशि में हैं। नव तत्त्वों में—जीव, आखव, सवर, निर्जरा, मोच्च—ये पाँच जीव-राशि में हैं और अजीव, पुण्य, पाप, यन्ध—ये चार अजीव-राशि में हैं।

# कर्मवाद

भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत की विमक्ति<sup>८९</sup>, विचित्रता<sup>९०</sup> और साधनं ९ १ तल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अन्तर को सहेतुक माना है। उस हेत् को वेर्दान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, साख्य क्लेश श्रीर न्याय-वैशेषिक श्रदृष्ट तथा जैन कर्म १ व कहते हैं। कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुत्रो पर विचार करते-करते वहत श्रागे वढ जाते हैं। न्याय-दर्शन के अनुसार अदृष्ट आत्मा का गुण है। अच्छे सुरे कर्मों का आत्मा पर संस्कार पडता है, वह ग्रहप्ट है, जब तक उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह त्रात्मा के साथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से<sup>९ ड</sup> मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की व्यवस्थान करेतो कर्म निष्फल हो जाँय। साख्य १४ कर्म को प्रकृति का विकार मानते हैं। अच्छी चुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर सस्कार पड़ता है। उसे प्रकृतिगत संस्कार से ही कमों के फल मिलते हैं। बौदों ने चित्तगत वासना को कर्म माना है। यही कार्यकारण-भाव के रूप में सुख-दुःख का हेतु वनती है। जैन दर्शन कर्म को स्ततन्त्र द्रव्य मानता है। कर्म अनन्त परमासुत्रों के स्कन्ध हैं। वे समूचे लोक में जीवात्मा की ऋच्छी दुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ वंघ जाते हैं। यह पुनकी बध्यमान (बन्ध) अवस्था है। वंधने के वाद उसका परिपाक होता है, वह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाक के बाद जनसे मुख-दुःखरूप तथा आवरणरूप फल मिलता है, बह उदयमान ( उदय ) अवस्था है। अन्य दर्शनो में क्रमों की क्रियमाण, संचित स्रोत प्रारव्ध—ये तीन अवस्थाए वताई गई हैं। वे ठीक कमशः वन्न, सत् और उदयं की समानार्थक हैं। वन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश—ये चार प्रकार, उदीरखा-कर्म का शीव फल मिलना, उद्वर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक की हृद्धि होना, अपवर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक में कमी होना, सक्रमण—कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में वदलना आहि-आहि अवस्थाए जैनों के कर्म-सिद्धान्त्व के विकास की स्वक हैं। वन्ध के कारण क्या हैं १ वंधे हुए कर्मों का फल निश्चित होता है या अनिश्चित १ कर्म जिस रूप में बंधते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता है या अन्यथा १ धर्म करने वाला हुःखी और अधर्म करने वाला सुखी कैसे १ आहि-आहि विपयों पर जैन अन्यकारों ने खूद विस्तृत विवेचन किया है। इन सबको लिया जाय तो दूसरा अन्य वन जाय। इसिलाए यहाँ इन सब प्रसमों में न जाकर दो-चार विशेष वातों की ही उन्धें करना प्रयुक्त होगा। वे हैं—कर्म की पीट्गलिकता, आत्मा से उसका सम्बन्ध कैसे १ वह अनादि है, तब उसका अन्त कैसे १ फल की प्रक्रिया, आत्मा स्वतन्त्र है या उसके अधीन १

# कर्म की पौद्रगलिकता

श्रन्य दर्शन कर्म की जहाँ सरकार या वासना रूप मानते हैं, वहाँ जैन दर्शन उसे पीद्गलिक मानता है। "जिस?" वस्तु का जो गुण् होता है, वह उसका विधातक नहीं बनता।" श्रात्मा का गुण् उसके लिए श्रावरण, पारतन्त्र्य श्रीर दुःख का हेतु कैसे वने 2

कर्म जीवात्मा के आवरण, पारतन्त्र्य और दुःखी का हेतु है---गुर्णी का विधातक है। इसलिए वह आत्मा का गुर्ण नहीं हो सकता।

वेड़ी से मनुष्य वॅघता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोरोफार्म (Cloroform) से वेमान बनता है—ये सब पौद्गलिक वस्तुए हैं। ठीक इती प्रकार कर्म के सबोग से भी आत्मा की ये दशाए होती हैं, इसलिए वह भी पौद्गलिक हैं। ये वेडी आदि बाहरी बन्धन एव अल्प सामर्थ्यवाली वस्तुए हैं। कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए तथा अधिक सामर्थ्यवाले सहम स्कन्ध हैं। इसीलिए जनकी अपेज़ा कर्म-परमागुओ का जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रमाव पड़ता है। ये वेडी प्रात्तिक हैं। उसेका कारण कर्म है, इसलिए वह भी पौद्गलिक है।

पौद्गिलक कार्य का समवायी कारण पौद्गिलक होता है। मिट्टी मौतिक है तो उससे बनने वाला पदार्थ मौतिक ही होगा।

त्राहार त्रादि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति श्रीर शस्त्र-प्रहार स्रादि से दुःखानु-भूति होती है। यह त्राहार श्रीर शस्त्र पौद्गलिक हैं, इसी प्रकार सुख दुःख के हैतुसूत कर्म भी पौद्गलिक है।

# आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ?

त्रात्मा अमूर्त है, तव उसका मूर्त कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है १ यह भी कोई जिटल समस्या नहीं है । प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और जीवात्मा को अनादि माना है । वह अनादिकाल से ही कर्म बद्ध और विकारी है । कर्म बद्ध आरलाएं कर्यचित् मूर्त हैं अर्थात् निश्चय हिंट के अनुसार खरूपतः अमूर्त होते हुए भी वे संसार-दशा १ में मूर्त होती हैं । जीव दो प्रकार के हैं—स्प्री १० और अरूपी | मुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी जीव स्प्री ।

कर्म-मुक्त ज्ञातमा के फिर कभी कर्म का वन्ध नहीं होता। कर्म-वद ज्ञात्मा के ही कर्म वॅघते हैं। उन दोनो का अपश्चानुपूर्वी (न पहले और न पीछे) रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा है।

श्रमूर्च भान पर मूर्च मादक द्रव्यों का श्रसर होता है, वह श्रमूर्च के साथ मूर्च का सम्बन्ध हुए विना नहीं हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी श्रमूर्च श्रात्मा के साथ मूर्च का सम्बन्ध होने में कोई श्रापित नहीं श्राती।

# अनादि का अन्त कैसे ?

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादिकालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत कुछ सममने जैसा है । अनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है और जाति से सम्बन्ध रखता है । व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं भी होता । प्राणमान अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है । खर्ण और मृतिका का, दूध और घी का सम्बन्ध अनादि है, फिर भी वे पृथक् होते हैं । ऐसे ही आल्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का अन्त होता है । यह ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाह की अपेदा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं । आतमा से जितने कर्म-पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अवधिसहित होते हैं । कोई मी एक कर्म अनादि काल से आतमा के साथ धुल-मिल कर नही रहता । आतमा मोचोचित सामग्री पा, अनाखन वन जाती है, तब नये कर्मों का प्रवाह कक जाता है, सचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हैं, आतमा सुक वन जाती है।

### फल की प्रक्रिया

कर्म जड़— अचेतन है। तव वह जीव को नियमित फल कैसे दे सकता है? यह प्रश्न न्याय-दर्शन के प्रयोता गौतम ऋषि के 'ईश्वर' के अभ्युपगम का हेत बना। इसी- लिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता वतलाया, जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा जुका है। जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समकता। कर्म-परमागुन्त्रों में जीवात्मा के सम्बन्ध से एक विशिष्ट " परिखाम होता है। वह इन्य ", चेत्र, काल, मान, मन, गित " , स्थिति, पुद्गल, पुद्गल-परिखाम ज्ञादि उदयानुकुल सामग्री से विपाक-प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के सस्कारों को विकृत करता है, उससे उनका फलोपमींग होता है। सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अपने आप फल " मोगता है, कर्म-परमागु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं। विष ज्रौर अमृत, अपथ्य और पथ्य मोजन को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर भी आत्मा का सयोग पा उनकी वैसी परिखित हो जाती है। उनका परिपाक होते ही खानेवाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है। विज्ञान के चेत्र में परमाणु की विचित्र शक्ति ज्ञीर उसके नियमन के विविध प्रयोगों के अध्ययन के बाद कर्मों की फल-दान-शक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता।

# आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन

कर्म की सुख्य अनस्थाएं दो हैं—जन्म और उदय | दूसरे शन्दों में ग्रहण और फल । "कर्म १०२ ग्रहण करने में जीन स्वतन्त्र है और उसका फल भोगने में परतन्त्र | जैसे कोई व्यक्ति वृत्तपर चढता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है—इच्छा से शिरना नहीं चाहता फिर भी गिर जाता है, इसलिए गिरने में परतन्त्र है | इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है, उसका परिखाम भोगने में परतन्त्र है | इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है, उसका परिखाम भोगने में परतन्त्र | एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से 'गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु उसके फल-खरूप होनेवाले अजीर्य से नहीं वच सकता ।

कर्म-फल मोगने में जीव परतन्त्र है, यह कथन प्राधिक है। कही-कहीं उसमें जीव ख़तन्त्र भी होते हैं। "जीव १०3 और कर्म का सधर्ष चलता रहता है। जीव के का ज़्यारि लिब्बयों की अनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कर्मों की बहुलता होती है, तब जीव उनसे दब जाता है।" इसलिए यह मानना होता है कि कहीं जीव कर्म के अथीन है और कहीं कर्म जीव के अधीन।

कर्म के दो प्रकार होते हैं—(१) निकाचित—जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता, (२) दिलक—जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है अथवा सोपक्रम और निरुपक्रम । सोपक्रम—जो कर्म उपचार-साध्य होता है । निरुपक्रम—जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता । निकाचित कर्मोदय की अपेद्मा जीव कर्म के अधीन ही होता है । दिलक की अपेद्मा दोनो वातें हैं—जहां जीव उसको अन्यथा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है । उत्य-काल से पूर्व कर्म के अधीन होता है । अदय-काल से पूर्व कर्म के अधीन होता है । उदय-काल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ डालना, उनकी स्थित और रस को मन्द कर देना, यह सब इसी स्थिति में हो सकता है । यदि यह न होता तो तपस्या करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता । पहले वेंचे हुए कर्मों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ट कर, उन्हे शीव तोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जाती है । पातञ्जलयोगमाध्य मे भी अदृष्ट-जन्म-वेदनीय-कर्म की तीन गितयाँ वतलाई है । उनमें "कोई १०४ कर्म विना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा नष्ट हो जाते है । एक गित यह है । इसी को जैन दर्शन में उदीरणा कहा है ।

### क्षयोपशम

स्राठ कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, ये चार कर्म घाती हैं, और रोष चार अधाती । घाती कर्म आरम-गुणो की साचात् घात करते हैं। इनकी अनुमाग-शक्ति का सीधा असर जीव के ज्ञान आदि गुणों पर होता है, गुण-विकास रकता है। अधाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पौद्गिलिक द्रव्यों से होता है। इनकी अनुमाग-शक्ति का जीव के गुणों पर सीधा असर नहीं होता। अधाती कर्मों का या। तो अदय हीता है या च्य-सर्वथा अभाव। इनके उदय से जीव का पौद्गिलिक द्रव्य से सम्बन्ध जुड़ा रहता है। इन्हींक उदय से आत्मा 'अम्तुर्गेऽपि मूर्च इव' रहती है। र

इनके स्पय से जीव का पौद्गलिक द्रव्य से सदा के लिए सर्वथा सम्यन्थ टूट जाता है । श्रीर इनका स्पय मुक्त-श्रवस्था के पहले स्वण में होता है । घाती कमों के स्वय से जीव के शान, दर्शन, सम्यवस्व-चारित्र और वीर्य शक्ति का विकास क्का रहता है । फिर भी एक गुणों का सर्वावरण नहीं होता । जहाँ इनका (घातिक कमों का) स्वय होता है, वहाँ अभाव भी । यदि ऐसा न हो, आला के गुण पूर्णत्या दक जाएँ तो जीव और अजीव में कोई अन्तर न रहे । इसी आश्रय से नन्दीसूत्र में कहा है :—

- "पूर्ण शान का अनन्तवा भाग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह श्रावृत हो जाय तो जीव अजीव वन जाय । मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चाद और पूरण की प्रभा कुछ न कुछ रहती १०५ है।" यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाय । घाती कर्म के दिलक दो प्रकार के होते हैं--देश-घाती और सर्व-घाती । जिस कर्म-प्रकृति से आशिक गुणी की घात होती है, वह देश-घाती और जो पूर्ण गुणी की घात करे, वह सर्व-घाती । देश-घाती कर्म के स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं---देश-घाती स्पर्धक ग्रौर सर्व-घाती स्पर्धक । सर्व-घाती स्पर्धको का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए ब्रात्म-गुण का यत् किञ्चित् विकास होने में भी सर्व-घाती स्पर्धकों का स्रमाव होना स्नावश्यक है, चाहे वह च्वयरूप हो या उपरामरूप । जहाँ.सर्व-धाती स्पर्धको में कुछ का स्तय श्रीर कुछ का उपशम रहता है श्रीर देश-धाती स्पर्धको का उदय रहता है, उस कर्म-अवस्था को चयोपशम कहते हैं। चयोपशम में विपाकोदय नहीं होता । इसका स्त्रमिप्राय यही है कि सर्व-घातीस्पर्धको का विपाकोदय नहीं रहता। देश-धाती स्पर्धकों का विपाकीदय गुरुो के प्रगट होने में वाधा नहीं डालता । इसलिए यहाँ उसकी अपेन्हा नहीं की गई। चुयोपशम की कुछेक रूपान्तर के साथ तीन व्याख्याए हमारे सामने आती हैं --(१) घाती कर्म का विपाकोदय नहीं हीना च्योपशम है—इससे मुख्यतया कर्म की ग्रावस्था पर प्रकाश पड़ता है। (२) उदय में आये हुए घाती केर्म का चय होना, उपशम होना-विपाक रूपसे उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना च्रयोपशम है। इसमें प्रधानतया च्रयोपशम-दशा में होने वाले कर्मोदय का सहस स्पष्ट होता है। (३) सर्व-घाती स्पर्धकों का च्रय होना, सत्तारूप उपशम होना तथा देश-घाती स्पर्धकों का उदय रहना चयोपशम है | इससे प्राधान्यतः चयोपशम के कार्य्य ( त्र्यावारक शक्ति ) के नियमन का बीध होता है।

साराश सवका यही है---जिस कर्म-देशा में चय, उपशम और उदय, ये तीनी

वाते मिलें, वह च्योपशम है। अथवा घाती कमों का जो आशिक अभाव है—
च्ययुक्त जपशम है, वह च्योपशम है। च्योपशम में जदय रहता अवश्य है किन्तु
जसका च्योपशम के फल पर कोई असर नहीं होता। इसलिए इस कर्म-दशा को
च्य-जपशम—इन दो शब्दो के द्वारा ही व्यक्त किया है।
लेश्या

लेश्या का ऋर्थ है--पुद्गल द्रव्य के सत्तर्गसे उत्पन्न होने वाला जीव का अध्यवसाय--परिणाम, विचार । स्रात्मा चेतन है, जड़-खरूप से सर्वथा पृथक है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़-द्रव्य-पुद्गल के साथ गहरा संसर्ग रहता है, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिणामों का जीव पर त्रप्रसर <u>ह</u>ए विना नहीं रहता। जिन पुर्गतो से जीव के निचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेश्या कहलाते हैं। द्रव्य-लेश्याए पौद्गलिक हैं, इसलिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस श्रीर स्पर्श होते हैं। लेश्यास्रो का नामकरण द्रव्य-लेश्यास्त्रों के रंग के स्राधार पर हुस्रा है : जैसे कृष्ण लेश्या नील लेश्या त्रादि-त्रादि । पहली तीन लेश्याए त्रप्रशस्त लेश्याए हैं । इनके वर्ण ग्रादि चारों गुण अध्यम होते हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्याओं के वर्ण आदि चारों ध्रम होते हैं, इसलिए वे प्रशस्त होती हैं। खान-पान, स्थान और वाहरी वातावरण एवं वायुमण्डल का शरीर श्रीर मन पर श्रसर होता है, यह प्रायः सर्वसम्मत सी वात है। 'जैसा श्रन्न वैसा मन'— यह उक्ति भी निराधार नहीं है। शरीर श्रीर मन, दोनों परस्परापेच हैं। इनमें एक दूसरे की किया का एक दूसरे पर असर हुए विना नहीं रहता। "जल्लेसाइँ दव्वाई स्रादि श्रति तल्ले से परिगामें भवड १०६ — जिस लेश्या के द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं, जसी लेश्या का परिग्णाम हो जाता है। इस स्त्रागम-वाक्य से जक्त विषय की पुष्टि होती है। व्यावहारिक जगत् में भी यही वात पाते हैं-प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली में मानस-रोगी को सुधारने के लिए विभिन्न रंगों की, किरणों का या विभिन्न रंगों की बोतलों के जलों का प्रयोग किया जाता है। योग-प्रणाली में पृथ्वी, जल आदि तत्त्वों के रंगो के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवर्तन का क्रम वतलाया है।

इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के साथ माव-लेश्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेश्या के प्रहण का क्या कारण है १ यदि माव-लेश्या को उसका कारण मानें तो उसका ऋर्य होता है— साव-लेश्या के ऋतुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्या के ऋतुरूप भाव-लेश्या। उपर की पक्तियों में यह वताया गया है कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। भाव लेश्या यानी द्रव्य लेश्या के साहाय्य से होनेवाले आत्मा के परिखाम की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है--मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपशम. चय या चुयोपशम से<sup>९९७</sup>। त्रीदियक भाव-लेश्याए बुरी (त्रप्रशस्त) होती हैं त्रीर-स्रीपशमिक, चायिक या च्योपशमिक लेश्याए भली (प्रशस्त) होती हैं। कृष्ण, नील श्रीर काफोत---ये तीन ऋपरास्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल-ये तीन प्रशस्त लेश्याए हैं। प्रज्ञापना मे कहा है--- पहली तीन लेश्याए बुरे ऋष्यवसायवाली हैं, इसलिए वे दुर्गति की हेतु हैं श्रीर उत्तरवर्ती तीन लेश्याए भले श्रध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे र्युगति की हेतु नील और कापोत ये—तीन अधर्म लेश्याए हैं और तेजः, पद्म एवं शुक्त-ये तीन धर्म-लेश्याए हैं १०९। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि स्नातमा के भले और नुरे अध्यवसाय (भाव-लेश्या) होने का मूल कारण मोह का अभाव (पूर्ण या ऋपूर्ण ) या मान है। कृष्ण स्नादि पुद्गल-द्रव्य भले-बुरे; ऋध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तारपर्य यह है कि मात्र काले, नीले अपदि पुद्मलो से ही आत्मा के परिसाम बरे-भले नहीं वनते। परिभाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ द्रव्य-सेश्या के श्रनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती । मोह का भाव-श्रभाव तथा द्रव्य-लेश्या—इन दीनीं! के कारण त्रात्मा के बुरे या भक्ते परिगाम वनते हैं। द्रव्य त्रेश्यात्रों के स्पर्श, -रस, गन्ध श्रीर वर्ण की जानकारी सहवतीं यंत्र,से हो सकती है। लेश्या की विशेष जानकारी के-लिए प्रशापना का १७ वा पद और छत्तराध्ययन का ३४-वा अध्ययन-द्रष्टव्याई ।-जैनेतरः बन्यों में भी कर्म की विशुद्धिः या वर्ण के आधार-पर जीवों की कई अवस्थाएँ वतलाई-हैं। तुलना के लिए देखो महामारत एवं '१२--१८६। पातजल योग,में वर्णित कर्म,की-कृष्ण, ग्रुक्ल-कृष्ण, ग्रुक्ल और अग्रुक्ल-अकृष्ण १९०—ये चार जातियाँ मान-लेश्या की-श्रेखी में त्रांती हैं। साख्यदर्शन ११ तथा स्वेताऽश्वतरोपनिषद् <sup>११३</sup> में रजा<sub>र</sub> सत्व ग्रीर-तमीराण की लीहित, शुक्त और ऋष्ण,कहा गया है।, यह द्वन्य केश्या का कृप है। रकोगुण मन को मोहरंजित करता है इस्लिए वह लोहित है । वस्त गुण से-मन् मल्रहित होता है, इसलिए वह शुक्त है। तमोगुण जान की आवत क्रता है, इसलिए-वह,कृष्ण है।

| ·       |                                |                                          |                                |                                 |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| लेश्या  | वर्ष                           | रस                                       | गन्ध                           | स्पर्श                          |
| कृष्ण   | काजल के समान<br>काला           | नीम से श्रनन्तगुग्।<br>कटु               | मृत सर्प की                    |                                 |
| नील     | नीलम के समान<br>नीला           | सीठ से श्रनन्तगुण्<br>ती <del>द्</del> ण | गन्ध से अनन्त-<br>गुण अनिष्ट   | गाय की<br>जीम से<br>श्रनन्तगुरा |
| कापोत   | कवूतर के गले के<br>समान रंग    | कच्चे श्राम के रस से<br>श्रनन्तगुण तिक्त | गन्ध                           | कर्कश                           |
| तेजः    | हिंगुल—सिन्दूर के<br>समान रक्त | पके ग्राम के रस से<br>ग्रनन्तगुर्ण मधुर  | सुरभि - कुसुम                  | नवनीत                           |
| पद्म    | हल्दी के समान<br>पीला          | मधु से ऋनन्तगुण<br>मिष्ट                 | की गन्ध से<br>ग्रनन्तगुरण इष्ट | मक्खन से<br>श्रनन्तगुण्         |
| ग्रुक्त | शंख के समान<br>सफेद            | मिसरी से अनन्त-<br>गुण मिष्ट             | गन्ध                           | सुकुमार                         |

### जातिवाद

त्रानाज बुलन्द की । अमर्या-परंपरा की क्रान्ति से जातिवाद की शृद्धलाएँ शिथिल अवश्य हुई पर जनका अस्तित्व नहीं मिटा । फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की ब्राह्मण्-परंपरा पर भी गहरी छाप पड़ी। "चाण्डाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले ज्यक्ति भी तपस्या से ब्राह्मण् चन गए, इसलिए जाति कोई तान्तिक कस्तु नहीं हैं) १९९५ यह विचार इसका साची है।

जातिवाद की तात्तिकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे अन्त में क्षुआकूत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक लेत्र में महात्मा गांधी ने भी काफी आन्दोलन किया। उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक चन रहा है। इसलिए जाति क्या है? वह तात्तिक है या नहीं के कीनती जाति श्रेष्ठ है श्रिशादि-आदि प्रशो पर भी निचार करना आवश्यक है।

वह वर्ग या समूह जाति है ११६, जिसमें एक ऐसी समान शृद्धला हो, जी मूसरी मे न मिले। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य मनुष्य में समानता है और वह अन्य प्राश्यियों से विलक्षण भी है। 'मनुष्य-जाति बहुत वही है, बहुत वहें भूवलय-पर 'फैली हुई है। विभिन्न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है। इससे उसमें मेद होना भी श्रखामानिक नहीं। किन्तु वह मेद श्रीपाधिक हो सकता है, मीलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रसियन -इसमें प्रादेशिक मेद है पर वि मनुष्य हैं' इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं । इसी प्रकार जलवायु के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला। भाषा के भेद से कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली। धर्म के मेद से कोई जैन है, कोई वौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई किश्चियन। रुचि-भेद से कोई घार्मिक है कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक। कर्म-भेद से कोई ब्राह्मण है, कीई स्त्रिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्ध। जिनमें जो जो समान गुण् हैं, वे उसी वर्ग में समा जाते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में नहने के कारण अनेक वर्गों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की मापा, वर्ण, धर्म, कर्म एक से नहीं होते हैं। इन श्रीपाधिक मेदों के कारण मनुष्य-जाति में इतना संघर्ष वढ गया है कि मनुष्यों को अपनी मौलिक समानता समकने तक का अवसर नहीं मिलता। भावेशिक भेद के कारण बढ़े बढ़े समाम हुए और आज भी उनका अन्त नहीं हुआ है। वर्ण मेद के कारण श्रक्रीका मे जो कुछ ही रहा है, वह मानवीय तुच्छता का श्रन्तिम परिचय है। धर्म-मेद के कारण सन् ४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-सघर्ष मनुष्य के सिर कलंक का टीका है। कर्म-भेद के कारण भारतीय जनता के जो छुत्राछूत का कीटाग्रु लगा हुत्रा है, वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता। ये सब समस्यायें हैं। इनको पार किये विना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं। मनुष्य जाति एकता से हटकर इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर ग्रुड़कर देखने की आवश्यकता है—मनुष्य जाति एक है—धर्म जाति-पाति से दूर है—इसको हृदय में उतारने की आवश्यकता है।

श्रव प्रश्न यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं १ इसकी मीमांसा करने से पहले इतना सा श्रीर समक्त लेना होगा कि इस प्रसंग का दृष्टिकोण भारतीय श्रीषक है, विदेशी कम। भारतवर्ष में जाति की चर्चा प्रमुखतया कर्माश्रित रही है। भारतीय पंडितो ने उसके प्रमुख विभाग चार वतलाये हैं—शहण, चृत्रिय, वैश्य श्रीर शृद्ध। जन्मना जाति मानने वाली ब्राह्मण परंपरा इनको तात्त्विक—शाक्षत मानती है श्रीर कर्मणा जाति मानने वाली श्रमण-परंपरा के मतानुसार ये श्रशाक्षत हैं। इम यदि निश्चय-दृष्टि में जाएं तो तात्त्विक मनुज्य जाति है १९९०—मनुज्य श्राजीवन मनुज्य रहता है—पश्च नहीं वनता। कर्मदृत जाति में तात्त्विकता का कोई लच्चण नहीं—कर्म के श्रनुसार जाति है, कर्म वदलता है, जाति वदल जाती है १९८१ रत्नप्रमस्ति ने वहुत सारे शृद्धो को भी जैन वनाया। श्रागे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी सन्ताने श्राज कर्मणा वैश्य-जाति में हैं। इतिहास के विधार्थी जानते हैं—भारत में श्रक, हुण श्रादि कितने ही विदेशी श्राये श्रीर भारतीय जातियों में समा गए।

व्यवहार-दृष्टि में — ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण, वैश्य-कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण, वैश्य-कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण, वैश्य-कुल में जन्म सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में वैश्योचित और वैश्य-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में वैश्योचित और वैश्य-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणोचित कमें देले जाते हैं। जाति को स्वामाविक या ईश्वरकृत मानकर तात्त्विक कहा जाय, वह भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था स्वामाविक या ईश्वरकृत होती तो तिर्फ मारत में ही क्यो १ क्या स्वमाव और ईश्वर मारत के ही लिए थे, या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमे यह निर्विवाद मारत के ही लिए थे, या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमे यह निर्विवाद मानना होगा कि यह भारत के समाज-शास्त्रियों की स्कूत है—उनकी की हुई व्यवस्था है। समाज की चार प्रमुख जरूरतें हैं—विद्यायुक्त सदाचार, रच्चा, व्यापार—आदान-प्रदान और शिल्प। इनको सुञ्चविश्यत और सुपोजित -करने के लिए उन्होंने चार

वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गुर्गात्मक नाम रख दिये-विदायुक्त सदाचार-प्रधान ब्राह्मण, रज्ञा-प्रधान ज्वन्निय, व्यवसाय-प्रधान वैश्य श्रीर शिल्प-प्रधान शूद्र। ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी कर्म के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सब जगह बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चान की जाय, तव भी इतना साती कहनाही होगा कि जहाँ यह जातिगत श्रिधकार के रूप में कर्म को विकसित करने की योजना है, वहा व्यक्ति स्वातन्त्र्य के विनाश की भी-एक वालक वहत ही अध्यवसायी और बुद्धिमान हैं, फिर भी वह पढ नहीं सकता क्योंकि वह शूद्ध जाति में जन्मा है, शूद्रों को पढने का अधिकार नहीं है। 99 यह इस समाज-व्यवस्था एव तद्गत धारणा का महान् दोष है। इसे कोई भी विचारक श्रखीकार नहीं कर सकता। इस वर्ण-व्यवस्था के निर्माण में सम्भवतः समाज की उन्नित एवं विकास का ही ध्यान रहा होगा किन्तु न्नागे चलकर इसमें जो बराइया आई, वे और ही इसका अग-भग कर देती हैं। एक वर्ग का अहंभाव, दूसरे वर्ग की हीनता, स्प्रश्यता और अस्प्रश्यता की भावना का जो विस्तार हुआ, उसका मल कारण यही जन्मगत कर्म-च्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-च्यवस्था होती तो ये जुद्र धारणाएँ उत्पन्न नहीं होती। सामयिक क्रान्ति के फल-खरूप वहत सारे शुद्ध-कुल में उत्पन्न व्यक्ति विद्या-प्रधान, त्राचार-प्रधान वने । क्या वे सही ऋर्य में ब्राह्मण नहीं ? बहुत सारे अश्रद्ध-कुल में उत्पन्न व्यक्ति आचार-सम्पदा से शृत्य हो गए। क्या वे सही ऋथे में अन्त्यज नहीं ? वणों के ये गुणात्मक नाम ही जातिवाद की असा-चिकता वतलाने के लिए काफी पृष्ट प्रमाण हैं।

कौनसी जाति कॅची और कौनसी नीची—इसका भी एकान्त-दृष्टि से उत्तर नहीं दिया जा सकता । वास्तिवक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के बहु-संख्यकों के आचार-विचार सुसरकृत और स्वम-प्रधान होते हैं, वहीं जाति श्रेष्ठ है 920 । व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक घारणा होती है, वहीं उसका मान-दृण्ड है । किन्तु इस दिशा में दोनों की सगित नहीं होती । वास्तिवक दृष्टि में जहाँ संयम की प्रधानता रहती है, वहाँ व्यवहार-दृष्टि में अहमान या सार्थ की । वास्तिवक दृष्टिवालों का इसके विद्ध सेवर्ष चालू रहे—यही उसके आधार पर पनपने वाली बुराइयों का प्रतिकार है । जैन और वौद्धों की क्रान्ति का बाहाणों पर प्रभाव पहा— यह पहले वताथा गया

है। जैन श्राचार्य भी जातिवाद से सर्वथा ऋछूते नहीं रहे—यह एक तथ्य है, इसे हम

ें दृष्टि से अग्रेमल नहीं कर सकते । आज भी जैनो पर जातिवाद का कुछ असर है। असमय की मांग है कि जैन इस विषय पर पुनर्विचार करें।

# जाति और गोत्र-कर्म

गोत्र-कर्म के साथ जाति का सम्दन्ध जोड़कर कहं जैन भी यह तर्क उपस्थित करते. हैं कि 'गोत्र-कर्म के कॅच और नीच—ये दो मेद शास्त्रों में बताये हैं' १२१ तब जैन की जातिबाद का समर्थक क्यों कर नहीं माना जाय १ उनका तर्क गोत्र-कर्म के खल्प को च-समक्तने का परिखाम है। गोत्र-कर्म न तो लोक-प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से सम्बन्ध रखता है। हा, कर्म १२२ (आचारपरपरा)-गत जाति से वह किंचित् सम्बन्धित है, उसी कारण यह विषय सम्दिग्ध बना हो अथवा राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तों में कुलगत जाति को गोत कहा जाता है, उस नाम-साम्य से दोनों को—गीत और गोत्र-कर्म को एक समक्ष लिया हो। कुछ भी हो, यह धारणा ठीक नहीं है।

"गोन १२३ शब्द' की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गई है। उनमें श्रिषकांश का तात्यये यह है कि जिस कर्म के द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार-योग्य तथा श्रमाननीय, श्रपूजनीय एवं श्रसत्कार-योग्य वने, वह गोन कर्म है। कहीं कहों उच्च-नीच छुल में उत्पन्न होना भी गोन कर्म का फल बताया गया है, किन्तु यहाँ उच्च-नीच छुल का श्रयं श्राहम्य या शृद्ध का छुल नहीं। जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वह उच्च छुल है श्रीर जो प्रतिष्ठतिन है, वह नीच छुल १२४ । समृद्धि की श्रमेदा भी जैन रहां में कुल के उच्च-नीच ये दो मेद बताये गये हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गोन कर्म मनुष्य-कित्यत जाति का श्रामारी है—उस पर श्राप्तित है। यदि ऐसा माना जाय तो देव, नारक श्रीर तियंत्रचों के गोन कर्म की क्या व्याख्या होगी, उनमें यह जाति-मेद की कल्पना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यों जाए—जिन देशों मं वर्षा-व्यवस्था या जनमगत कॅचनीच का मेद-भाव नहीं है, यहाँ गोन कर्म की परिमाण क्या होगी ? गोन कर्म संसार के प्राचीमान के साथ लगा हुआ है। उसकी दृष्ट में मारतीय श्रीर श्रमारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग में गोन कर्म का फल क्या मारतीय श्रीर श्रमारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग में गोन कर्म का फल क्या मारतीय श्रीर श्रमारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग में गोन कर्म का फल क्या है, इसकी जानकारी श्रीष्ठक रूपयुक्त होगी।

जीवात्मा के पौद्गालिक सुख-दुःख के निमित्तभूत चार कर्म हैं—वेदनीय, नाम, गोन्न ग्रीर आयुष्य। इनमें से प्रत्येक के दो दो मेद होते हैं—सातवेदनीय-ग्रसातवेदनीय, ग्रुमनाम-ग्रुगुमनाम, उद्यगोन्न-नीचगोन, ग्रुमन्रायु-श्रुगुमन्न्रायु । मनचाहे शब्द, रस, रस, रान्ध ग्रीर स्पर्श मिलना एव सुखद मन, वाणी और शरीर का प्राप्त होना सातवेदनीय का फल है । असातवेदनीय का फल ठीक इसके विपरीत है । सुखपूर्ण लम्बी आयु ग्रुम आयु कर्म का फल है ज्रीर अशुभ-श्रायुकर्म का फल है—ओछी आयु तथा सुःखमय लम्बी आयु । ग्रुम और अशुभ नाम होना क्रमशः ग्रुम और अशुभ नामकर्म का फल है । जाति-विशिष्टता, १२६ कुल-विशिष्टता, वल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, श्रुन-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता और ऐश्वर्य-विशिष्टता—थे आठ उच्च गोन-कर्म के फल हैं । नीच-गोन-कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं ।

गोत्र-कर्म के फलो पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्म व्यक्तिव्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समृह से नहीं । एक व्यक्ति में भी आठों प्रकृतिया
'चच गोत्र' की ही हों, या 'नीच-गोत्र' की ही हों, यह भी कोई नियम नही । एक व्यक्ति
क्ष और वल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है
तो मानना होगा कि वह जाति से उद्य-गोत्र-कर्म भोगरहा है और रूप तथा वल से
नीच-गोत्र-कर्म । एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप में सात वेदनीय
और असात वेदनीय का उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च नीच-गोत्र का भी । इस
सारी स्थिति के अध्ययन के पश्चात् 'गोत्र कर्म' और 'लोक-प्रचलित जातिया' सर्वथा
पृथक् हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता।

अब हमें गोत-कर्म के फलो में गिनाये गये जाति श्रीर कुल पर बूसरी दृष्टि से विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनों का अर्थ व्यवहार-सिद्ध जाति श्रीर कुल से जोडा गया है, फिर मी वस्तु-स्थिति को देखते हुए यह कहना पडता है कि यह जनका वास्तविक श्रर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या दोध सुलमता के लिये प्रस्तुत किया गया जवाहरण मात्र है।

फिर एक बार जसी बात की दुहराना होगा कि जाति-मेद सिर्फ मनुष्यों में है और गोत्र-कर्म का सम्बन्ध प्रायी मात्र से हैं। इसलिए जसके फल-खरूप में मिलने वाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्रायी मात्र से सम्बन्ध रखें। इस दृष्टि से देखा जाय तो जाति का अर्थ होता है—जरुपित स्थान और कुल का अर्थ होता है—एक योनि में छरपन्न होनेवाले अनेक वर्ग १२० । ये (जातिया और कुल ) उतने ही व्यापक हैं, जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनुष्य का उत्पत्ति-स्थान वड़ा भारी ख़ख्य और पुर्वेता है, दूसरे का बहुत करण और दुर्वेता । इसका फलित यह होता है—जाति की अपेचा 'उच-गोत्र'—निशिष्टः जन्म-स्थान, जाति की अपेचा 'नीच-गोत्र'—निशृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थान का अर्थ होता हैं—मातृ-पच्च या मातृस्थानीय पच्च । कुल की भी यही बात हैं। सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल में पितृ-पच्च की विशेषता होती हैं। जाति में उत्पत्ति स्थान की विशेषता होती हैं और कुल में उत्पत्ति श्रंश की १०००। 'जातिर्गुण-वन्मातृकत्वम् १३३', 'कुल गुण्वितितृत्वस्म १३३'—इनमें जाति और कुल की जो व्याख्याएं की हैं—वे-सव जाति और कुल की सम्बन्ध उत्पत्ति से जोड़ती हैं।

# धर्मे और पुण्य

जैन दर्शन में धर्म श्रीर पुण्य-ये दो पृथक तत्त्व हैं। शाब्दिक दृष्टि से पुण्य शब्द धर्म के ऋथं में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्व-मीमासा में थे कभी एक नहीं होते। धर्मे त्रात्मा की राग-द्वेषहीन परिणति है--शुभ परिणाम है १३३ क्रीर पुर्व शुम्, कर्ममय पुदुगल है 938 | दूसरे शब्दों में धर्म आत्मा की पर्याय है 93% और प्रुप्य अजीव ( पुद्गल ) की पर्याय है " ३६ । दूसरी वात-धर्म ( निर्जरा रूप, यहाँ संवर की ऋषेत्ता नहीं है ) सत् किया है ऋीर पुण्य उसका फल है । उ॰, कारण कि सत्प्रवृत्ति के विना पुण्य नहीं होता । तीसरी वात-धर्म स्त्रात्म-शुद्धि-स्त्रात्म-मुक्ति का साधन है १३८, श्रीर पुण्य त्यात्मा के लिए बन्धन है १३९ । अधर्म श्रीर पाप की मी यही स्थिति है । ये दोनो धर्म और पुण्य के ठीक प्रतिपत्ती हैं। जैसे-सत्प्रवृत्तिरूप धर्म के विना पुण्य. की उत्पत्ति .नहीं होती, वैसे ही अधर्म के विना पाप की मी उत्पत्ति नहीं होती पुर । पुण्य पाप फल हैं, जीव की. ऋच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले पुद्गल. हैं तथा ये दोनो धर्म ऋीर अधर्म के लच्चण ह<del>ैं. ग</del>मक हैं १४९.। लच्चण लच्च के जिना. अकेला. पैदा नहीं होता । .जीन की. किया दो मागों में विमक्त होती है—पर्में और अधर्म, संत् अथवा असत् १ ६३ । अधर्म से आत्मा के संस्कार विकृत होते हैं, पाप का , वन्ध होता है । धर्म से त्रात्म-शुद्धि होती है श्रीर जसके; साथ-साथ पुण्य का वन्ध होता है 🖟 इंसलिए इनकी उत्पत्ति, हुवतन्त्रं नही हो हेसकती । पुण्य पापं कर्म, सा तहहण, होना या न होना आतमा के अध्यवसाय—परिणाम पर निर्मर है १४३ | शुमयोग तपस्या-धर्म है | और वही शुमयोग पुण्य का आश्रव है १४४ | अनुक्रम्पा, च्रमा, सराग-सयम, अल्प-आरम्भ, अल्प-परिग्रह, योग-ऋजुता आदि-आदि पुण्यवन्ध के हेत हैं १४५ | ये सत्प्रवृत्ति-रूप होने के कारण धर्म हैं ।

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने श्रुमभावयुक्त जीव को पुण्य और अशुम-भावयुक्त जीव को पाप कहा है १४६ । अहिंसा आदि वर्तों को पालन करना शुमोपयोग है । इसमें प्रवृत्त जीव के जो शुभ-कर्म का वन्ध होता है, वह पुण्य है । अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुमोपयोग-प्रवृत्त जीव को ही पुण्यरूप कहा गया है ।

इसलिए अमुक प्रवृत्ति में धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप होता है—यह मानना सगत नहीं। कहीं-कहीं पुण्यहेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा गया है व ४७ । यह कारण में कार्य का उपचार, निवचा की विचित्रता अथवा सापेच्य (गौण-मुख्य-रूप) दृष्टिकोण् है। तात्पर्य में जहाँ पुण्य है, वहाँ सत्प्रवृत्तिरूप धर्म अवश्य होता है। इसी वात को पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस रूप में सममाया है कि "अर्थ और काम—ये पुण्य के फल है। इनके लिये दौडधूप मत करो। अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो। क्योंकि उसके विनाथ भी मिलने वाले नहीं हैं १४८।" अधर्म का फल दुर्गित है। धर्म का मुख्य फल आत्म-शुद्धि—मोच्च है। किन्तु मोच्च म मिलने तक गौण फल के रूप में पुण्य का वन्ध भी होता रहता है और उससे अनिवार्यत्या अर्थ, काम आदि-आदि पौद्गलिक सुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती है व इसीलिए यह प्रसिद्ध उक्ति है—'सुख हि जगतामेकं काम्य धर्मेण लक्ष्यते।'

महाभारत के ऋन्त में भी यही लिखा है:---

"अरे सुजा चठा कर मैं चिल्ला रहा हूँ परन्तु कोई भी नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तब तुम चसका आच्रण क्यों नहीं करते हो १९०१"

योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही फलित होता है। जैसे—"धर्म और अधर्म—ये क्लेशमूल हैं। इन मूलसहित क्लेशाशय का परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हैं—जाति, आधु और भीग। ये दो प्रकार के हैं—सुखद और दुःखद। जिनका हेतु सुण्य होता है—ये सुखद और जिनका हेतू

पाप होता है—वे दुम्खद होते हैं <sup>१९९</sup>।" इससे फलित यही होता है कि महर्पि पतञ्जलि ने भी पुष्य-पाप की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं मानी है। जैन-विचारों के साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं आता।

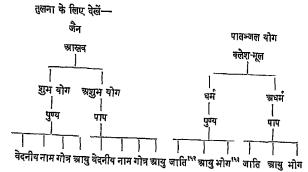

कुन्दकुन्दाचार्य ने शुद्ध-दृष्टि की अपेद्धा प्रतिक्रमण्—आत्मालोचन, प्रायिश्व को पुण्य-चन्ध का हेत होने के कारण निप कहा है १९४१ आचार्य मिद्ध ने कहा है — "पुण्य की इच्छा करने से पाप का वन्ध होता है १९५४ । आचार्य मिद्ध ने कहा है — "दृहलोक, परलोक, पूजा, रलाघा आदि के लिए धर्म मत करो, केवल आत्म शुद्धि के लिए करो ।" यही बात वेदान्त के आचार्यों ने कही है कि "मोचार्थों को काम्य और निपिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए १९० ।" क्योंकि आत्म-साधक का लच्य मोच होता है और पुण्य ससार-भ्रमण के हेतु हैं । मगवान् महाचीर ने कहा है — "पुष्य और पाप इन दोनों के च्य से सुक्ति मिलती है १९४८ ।" "जीव शुम और अशुम कर्मों के द्वारा संसार में परिभ्रमण करता है १९४ ।" गीता भी यही कहती है — "दुद्धिमान् सुक्त और दुष्कृत, दोनों को छोड देता है १६० ।" "आसल, संसार का हेतु है और सम्बर, मोच का, जैनी दृष्टि का वस यही सार है १६० ।" अभयदेवसूरि ने स्थानाङ्क की टीका में 'आसल बन्ध, पुष्य और पाप' को संसार-भ्रमण के हेतु कहा है १६० । आचार्य मिद्ध ने इसे यो समक्ताया है कि "पुष्य से मोग मिलते हैं, जो पुष्य की इच्छा करता है वह मोगों की इच्छा करता है । भोग की इच्छा से संसार वदता है १६० ।"

इसका निगमन यो करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था---पूर्ण समाधि-दशा से पूर्व सत्प्रवृत्ति के साथ पुण्य-यन्य अनिवार्य रूप से होता है | फिर भी पुण्य की इच्छा से कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्ति का लह्य होना चाहिए—
मोच् — आत्म-विकास। भारतीय दर्शनों का वही चरम लह्य है। लौकिक अभ्युद्य धर्म
का आनुषङ्किक फल है— धर्म के साथ अपने आप फलने वाला है। यह शाश्वितक या
चरम लह्य नहीं है। इसी सिद्धान्त को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह
आदोप करते हैं कि उन्होंने लौकिक अभ्युद्य की नितान्त उपेला की, पर सही अर्थ में
वात यह नहीं है। उत्पर की पंक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक
वृत्तियों में रहने वाले अभ्युद्य की सर्वया उपेला कर ही कैसे सकते हैं। हा, फिर भी
भारतीय एकान्त भौतिकता से बहुत वचे हैं। उन्होंने प्रेय और अ्षेय को एक
नहीं माना १६४। अभ्युद्य को ही सब कुछ मानने वाले मौतिकवादियों ने युग को
कितना जटिल बना दिया—इसे कौन अनुभव नहीं करता।

धर्म और लोक-धर्म

प्राचीन जैन, बौद श्रीर वैदिक साहित्स में धर्म शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। इससे दो वार्ते हमारे सामने आती हैं, पहली धर्म शब्द की लोकप्रियता, दूसरी उसकी व्यापकता। जो कोई अच्छी वस्तु जान पड़ी, प्रिय लगी, उसीका नाम धर्म रक्खा गया। ऐसी मनोवृत्ति आज भी है। अथवा यो समकता चाहिए कि उसे अपनी व्यापक शक्ति के द्वारा अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने का अवसर मिला। कुछ भी हो, इससे सही अर्थ समकने में बड़ी कठिनाई होती है। धर्म शब्द अस्कृत की 'घृंन् धारखें' धातु से बना है। कहा भी है—'धारणात् धर्म उच्यते'। वैदिक साहित्य में प्रकृति, ईश्वर तथा खृष्टि के अखण्ड नियमों के लिए वर्म शब्द का प्रयोग हुआ है १९५ । अगुनेद में पृथ्वी को 'धर्मणा घृता' कहा गया है।

साम्प्रदायिक मतनाद, यहस्य के रीति-रिवाज, समाज और राज्य के नियमों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके लिए गीतारहस्य के पृष्ठ ६४ से ६६ तक का विवेचन मननीय है १६६ ।

सामाजिक, राजनीतिक साहित्य में अदालत के लिए धर्मासन, न्यायाधीश के लिए धर्मस्थ और धर्माध्यन्त, न्यायप्रिय के लिए धार्मिक, वर्णाश्रम व्यवस्था की पालने के लिए धर्मी का प्रयोग होता था।

जैन सूत्रों में 'मैथुन-धर्म' १६७, 'ग्राम-धर्म' १६८ (शब्दादि विषय), 'साधु-धर्म' १६६, पाप-धर्म त्रादि अयोग भी मिलते हैं।

मनुस्मृति मे कहा गया है कि—"जाति-धर्म', जानपद-धर्म, श्रेणी-धर्म—वैश्य श्रादि के धर्म तथा कुल-धर्मों को देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्म की व्यवस्था करे °°°।" ये धर्म जन धर्मों से मिन्न हैं, जिनका खरूप °° श्रध्याय ६-६२-६३ तथा १०-६३ में वताया गया है °° । यहाँ धर्म का अर्थ रीति-रिवाज है और वहाँ धर्म का अर्थ है परम-पद की प्राप्ति के साधन । दर्शन-शास्त्र मे "जो जिसका खमान है, वह उसका धर्म है °° ।" "सहमावी पर्याय का नाम धर्म है °° ।" "धर्म और धर्मी में अत्यन्त मेर नहीं होता °° ।" इस प्रकार खमान और पर्याय के अर्थ में नह प्रशुज्यमान है। मोच —आत्मग्रुद्धि के साधनभूत अहिंसा आदि चारिज्य को तो धर्म कहा ही जाता है । इस प्रकार खमान अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण धर्म-शब्द इतना जिटल वन गया है कि कहा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—यह निर्णय करना सुलम नहीं रहा । इसीलिए धार्मिकों में बड़ी भारी खीचातान चलती है ।

यह समस्या कैसे सुलाम सकती है—इस पर भी हमें कुछ विचार करना चाहिए। धर्म का व्यवहार जिन अनेक अथों मे हुआ है, जन सवका वर्गीकरण किया जाय, तो दो अर्थ वनते हैं—लोक—ससार और मोच। जो आत्म-विकास का साधन है, वह मोच्चधर्म—आत्मधर्म है और शेप जितने धर्म हैं, वे सव लोक-धर्म—व्यावहारिक धर्म हैं। गम्य-धर्म, पशु-धर्म, देश-धर्म, राज्य-धर्म, पुर्वर-धर्म, ग्राम-धर्म, गण-धर्म, गोग्ठी-धर्म, राज-धर्म आदि-आदि लौकिक धर्म हैं। अरम्म और परिग्रहसुक धर्म कुमावचिनक है । शारम और परिग्रहसुक धर्म कुमावचिनक है । हम दोनो प्रकार के लौकिक और कुमावचिनक धर्मों की अरिहन्त अथवा बुद्धिमान पुरुप प्रशस्ता नहीं करते। कारण कि ये दोनो सावध हैं—अशुम कर्म-बन्धन युक्त हैं। (१) लोकोत्तर धर्म वह है, जो मोच्च का—आत्मश्रुद्धि का साधन हो। मोच्च के साधन कई प्रकार के वर्णित किये गये हैं—(२) सम्बर, निर्जर। अथवा श्रुद और अपरिग्रह, (४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) आहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, (१०) शान्ति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, स्रयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। दोनो प्रकार के धर्म प्राणीवर्ग के आश्रित रहते हैं। फिर भी जनका मेद सममन्ते

के लिए स्नाचार्य श्री तुलसी ने कसौटी के रूप मे तीन वार्ते रखी हैं १७९-

१—-- त्रात्मशुद्धि-हेतुकता, २—- त्रपरिवर्तनीय-खरूपता,

३—सर्वसाधारणता।

ये (तीन वार्ते) जितमे हो, वह मोच्-धर्म हैं और जित्तमे यह न मिले—वह लोक धर्म है। ऋहिसा आदि आदम-कल्याण के लिए हैं। द॰ और समाजनीति, राजनीति आदि लोक-व्यवस्था के लिए।

श्रहिसा श्रादि का खरूप श्रपरिवर्तनीय है १८१ श्रीर समाज-नीति, राज-नीति का खरूप परिवर्तनीय। लोकमान्य तिलक ने इस पर वडा मार्मिक विवेचन किया हे-"ज्यो-ज्यो समय बदलता जाता है त्यो-त्यो ज्यावहारिक धर्म से भी परिवर्तन होता जाता है। युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर त्रीर कलि के धर्म मी भिन्न-भिन्न होते हैं " रहाभारत १२२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकाल में स्त्रियों के लिए विवाह की मर्यादा नहीं थी। वे इस विषय में सतन्त्र और अनावृत थी। परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम दीख पडा, तब श्वेतकेत ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी और मदिरा-पानका निपेध भी पहले-पहल शकाचार्य ने ही किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय के धर्म, अधर्म का तथा उसके बाद के धर्म, अधर्म का निर्णय भिन्न-भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे वदल जाय तो उसके साथ भविष्यकाल के धर्म, अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। काल-मान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जाति-धर्म का भी निचार करना पडता है। क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड है। तथापि श्राचारों में भी बहुत भिन्नता हुन्ना करती है। पितामह मीष्य कहते हैं--- 'ऐसा श्राचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगो का हितकारक हो। यदि किसी एक श्राचार को स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढकर मिलता है। यदि इस दूसरे को स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे स्त्राचार का विरोध करता है १८३ । जब श्राचारों में ऐसी भिन्नता हो जाय तब भीष्म पितामह के कथन के श्रनुसार तारतम्य श्रथवा सार-श्रसार-दृष्टि से विचार करना चाहिए।

महातमा टालस्टाय ने भी कहा है-- "समाज के जीवन के आदर्श, जिनके अनुसार मनुष्यों के सारे काम-काज होते हैं, बदलते रहते हैं और उन्ही के साथ-साथ मानव-जीवन का ब्यवस्था-कर्म भी बदलता रहता है १८४।"

ऋहिंसा ऋादि सर्व-साधारण है—सब जगह सबके लिए समान है—एक है। समाजनीति, राजनीति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि मोत्त-धर्म ( ऋहिंसा ऋादि ) सदा, सव जगह, सबके लिए एक है और लोक-धर्म का स्वरूप इसके विपरीत है ।

# अहिसा और दया-दान

'अहिंसा ही आ्रात्म-धर्म है' यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्थवाद । आचायों ने बताया है कि "सत्य आदि जितने वत है, वे सब आहिसा की सुरक्ता के लिए हैं ' " काव्य की भाषा में "आहिंसा धान है, सत्य आदि उसकी रक्ता करने वाली बादें हैं ' ' अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रक्ता के लिए सेतु हैं ' ' "आहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रक्ता के लिए सेतु हैं ' ' " सार यही है कि दूसरे सभी वत आहिंसा के ही पहलू हैं ।

मोत्त-धर्म की कोटि में वे ही बत आते हैं, जो अहिसा की कसीटी पर खरे उत्तरते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में दया और दान ( उपकार इन्हीं के ग्रन्तर्गत है )-ये दोनों इसी कसौटी पर परखे गये हैं। धर्म-शब्द की भाति दया-दान शब्द भी वड़े ब्यापक हो चले हैं पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैं, जो अहिंसा के पोषक हो-अहिंसामय हो । तत्त्व-दृष्टि से देखा जाय तो ऋहिंसा, दया और दान-ये तीनी एकार्थंक शब्द हैं। अथवा यो कहिये कि तालवर्षार्थ मे तीनो एक हैं। इस विचार की पुष्टि के लिए जैन श्रीर जैनेतर साहित्य का श्राभग्राय जानना श्रावश्यक है। भगवान महावीर ने कहा है-- "प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना ब्रहिंसा है " द ।" महात्मा बुद्ध ने कहा है--- "तस ऋीर स्थावर सबकी बात न करना ऋहिंसा है, वही ऋार्यता है 96%।" व्याम ने कहा है-"सब प्रकार से सदा सब जीवों का अक्रशल न करना अहिंसा है ' ९ । " गीता में कहा है — "प्राणी मात्र को कष्ट न पहुँचाना ऋहिंसा है ' ९ । " महात्मा गाधी ने लिखा है-"अहिंसा के माने सूदम वस्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के एति सम्भाव १९२।" सभी व्याख्याकारों का सार यह है--- अस्यम, विपम भाव, ग्रामिद्रोह ग्रीर क्लेश हिंसा है; संयम, समभाव, ग्रनमिद्रोह ग्रीर ग्रक्लेश ग्रहिंसा है। हिंसा ग्राटम-मालिन्य का साधन है, इसलिए वह सत्तार है ग्रीर ग्रहिंसा न्त्रात्म-शुद्धि का साधन है, इसलिए वह मोच है।

शाब्दिक मीमांसा करें तो ऋहिसा निषेधात्मक है, किन्तु तात्पर्यार्थ में वह जमय-रूप है--विधिनिपेधात्मक है। बुराइयो से बचाव करना--अतत्प्रवृत्ति न करना--यह निषेध है। साध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयो से बचने की घ्रेरखा देना, मानसिक, वाचिक, कायिक सत्प्रवृत्तिया, प्राणी मात्र के साथ वन्धुत्व-भावना, स्रात्म-शुद्धि का सहयोग या सेवा स्रादि का स्राचरण करना यह निधि है। साब्दिक स्रपेक्षा से विधि रूप स्रिहंसा को दया तथा कई प्रवृत्तियों को दान मी स्रीर निपेषरूप स्रिहंसा को स्रिहंसा को दया तथा कई प्रवृत्तियों को दान मी स्रीर निपेषरूप स्रिहंसा को स्रिहंसा कहा जाता है। यहुधा पूछा जाता है—िकसी मरते को वचाना, दीन-दु-खी की सहायता करना धर्म है या नहीं १ इसका थोड़े मे उत्तर यह है कि जिन प्रवृत्तियों मे वचाना, सहायता करना स्रादि-स्रादि कुछ मी हो, स्ह्म हिंसा तक का स्रिनुसेंग ने वचाना, सहायता करना स्राहि-स्रादि कुछ मी हो, स्हम हिंसा तक का स्रिनुसेंग ने ने विशेष की परिण्यति न हो, एक शब्द मे—यह प्रवृत्तिया स्रिहंसात्मक हों तो वे धर्म हैं, नहीं तो नहीं। स्राहिंसा को बचाने से, रत्ता से, सहयोग से विरोध नहीं, उसका विरोध हिंसा से, राग-द्वेपात्मक परिण्यति से हैं। उसका जीवन या मृत्यु से सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध स्रुपनी सत्मवृत्तियों से हैं।

## अहिंसा और दया की एकता

प्रश्न व्याकरण-सूत्र में श्राहिंसा को दया कहा है १९३ । इसका टीकाकार ने अर्थ किया है — देहि-रत्ता' यानी जीवों की रत्ता । इसी प्रकरण में श्रागे कहा गया है — साधु त्रस-स्थावर सब जीवों की टया के लिए, श्राहिंमा के लिए (हिंसा टालने के लिए) ऐसा आहार ले, जिसमें उसके निमित्त किसी प्रकार की हिंसा न हुई हो।

धर्म-सम्मद्दं में लिखा है—"अनुकम्पा, कृपा आरे दया ये सब एकार्थक हैं " " धर्म-रक्षप्रकरण में बताया है कि "धर्म का मूल दया है और सब अनुप्रान उसके अनुचारी हैं " " दया क्या है, इसकी ब्याख्या में आचाराग-स्त्र का उदरण देते हुए कहा है— "प्राणी मात्र की हिंसा न करना— यही व्या एवं प्राणी-रच्चा है क्यों कि सब धर्मों में आहिंसा ही सुख्य हैं।" दशविकालिक-सूत्र में कहा है— "जिसका चलना-फिरना, उठना-बैठना, सोना, खाना-पीना, बोलना आहिं आहिंसात्मक है, उसके पाप कर्म का बच्च नहीं होता।" • दयालु कीन है 2 इमके उत्तर से धर्म-प्रकरण अन्य में लिखा है— "स्वल्प हिंसा का भी विपाक वहा दाक्ष होता है— यह जानकर जो जीव-चंच में प्रमुत्त नहीं होता, वहीं दयालु है।"

जद्धरण यद्यपि लम्या हो चुका है फिर भी इसमें ऋहिंसा श्रीर टया की एकता का प्रतिपादन वटा सुन्दर श्रीर मार्मिक हुआ है। इसलिए इसका लोभ-सवरण नहीं किया जा सका। रमृतिकारों के शब्दों में भी टोनों का ऐक्य है—"जैसे निज को अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही दूसरों को भी अपने प्राण प्रिय हैं, इसिए अपने और पराणे सुख-दुःख को समान समक कर प्राणी मात्र की दया करनी चाहिए " हैं।" इसी बात को आचार्य हैमचन्द्र दूसरे शब्दों में कहते हैं— "ल्यों निज को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, ठीक लों ही दूसरों को भी सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है— यह समक्कर विवेकी मनुष्य किसी की भी हिंसा न करे " " स्मृतिकार के शब्दों में जो तत्व 'दयां कुर्वीत' इस वाक्याश में प्रकट हुआ है, वही तत्व आचार्य हैमचन्द्र के शब्दों में 'हिंसा नाचरेंत' इस वाक्याश दारा प्रकट होता है।

मगनात्र महानीर की दृष्टि में मोच्च-मार्ग के निरूपण में ऋहिंसा-वर्जित दया के लिए कोई स्थान ही नहीं या और दूसरी और देखा जाय तो ऋहिंसा में पूर्व, पश्चिम और मध्य मे—सब जगह दया ही दया भरी पढ़ी है। हिंसा न करने का ऋषार है—स्व और पर का ऋनिष्ट, स्व का अनिष्ट—आत्मा का पतन और पर का ऋनिष्ट—पाण्-िचियोग। ऋहिंसा में दोनों की दया एवं रच्चा है, स्व दथा—अपना पतन नहीं होता और पर दया—पर का प्राण्-िचयोग नहीं होता। कुछ गहराई में जायं तो हिंसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे अपनी आत्मा का पतन होता है और ऋहिंसा इसलिए आदरणीय है कि उससे अपनी आत्मा का कल्याण होता है। जैन-दृष्टि के अनुसार यह भाव-हिंसा और भाव-ऋहिंसा का सहरा है।

अपनी राग-द्वेषशुक असंयममय प्रवृत्तियों से दूसरों को सुल मिल जाए, उससे कोई व्यक्ति अहिंसक नहीं यनता और अपनी राग-द्वेष-मुक्त संयममय प्रवृत्तियों से किसी को कष्ट भी हो जाए, तो उससे कोई व्यक्ति हिंसक नहीं यनता। इसलिए मोल-मार्ग की मीमांसा से दया वही है, जो अहिंसा के साथ-साथ चले अथवा अहिंसारमक होकर वाहर निकल अग्रये। इसीलिए कहा है—"जो अहिंसा है, वह अनुकम्पा है १९८।" "मुनि प्राणी मात्र की दया पालने के लिए आहार करे १९९।" जो मुनि अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह छह काय का हिंसक है। इसको शास्त्रकारों ने छह काय निर्युकंपा १०० — इस वाक्य से कहा है। यहाँ अनुकम्पा और अहिंसा की पूर्ण एकता है। कारण कि मुनि—धर्म सर्वया अहिंसारमक होता है। "मुनि भूत मात्र पर दया करता हुआ वैठा रहे और सीए २०० ।" मगवती-सूत मे अनुकम्पा का विस्तार करते हुए जो कहा है—"प्राणीमात्र को दुःख न देना, शोक उत्पन्न न करना, न करवाना, साइनान्तर्जना स देना, शोक उत्पन्न न करना, म

अहिंसात्मकता स्वय सिद्ध होती है। "दया, संयम, लजा, खुगुप्ता, अछलना, तितिचा, अहिंसा और ही—ये सबं एकार्यक हैं रू<sup>3</sup>।" "धर्म का मूल अहिंसा है स्योंकि वह दयामय-प्रवृत्तिरूप होता है रू<sup>8</sup>।" इसमें भी अहिंसा और दया की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है।

### अहिंसा आर दान की एकता

"अभय दान के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। यहस्थपन में वह पूर्ण नहीं हो सकता विशेष इसका तासर्थ यह है कि प्राची मात्र को अभय वही दे सकता है, जो स्वय पूर्ण अहिंसक हो। सुनि पूर्ण अहिंसा के पथ पर चलते हैं, इसलिए वे सदा सब को अभय किये रहते हैं। यहस्थ यथाशक्ति अहिंसा का पालन करता है, इसलिए उसमें अभय-दान की पूर्णता नहीं आती।

"अहिंसक ही खतः त्रीर परतः दोनो प्रकार से अभयकर हो सकतां है। खंय हिंसा से निवृत्त होता है, इसलिए खतः श्रीर दूसरों की 'हिंसा न करो', ऐसा उपदेश देंकर प्राची मात्र पर अनुकम्यों करता है, इसलिए परतः १००।", श्रमम-दान के अहिरिक्त दो, दान श्रीर हैं—जोन-दान तथा, धर्मोपग्रह-दान ये भी अहित्सात्मक ही हैं। जिससे स्रात्म-विकास हो, वह ज्ञान मोच का मार्ग है—-प्रकाशकर है ] उसका वितरण अग्रात्म-शुद्धि का हेतु होने के कारण अहिंसा ही है। अब रहा धर्मोपग्रह-दान। वह भी सयम-पोषक होने के कारण अहिंसा है। "सब आरम्म से निवृत संयमी को निर्दोष स्त्राहार-पानी, वस्त्र-पात्र स्त्रादि देना धर्मोपग्रह-दान है १९९ ।" इसमें दाता का आत्म-संवरण और प्राहक का सयम-पोपण होता है। इसलिए यह संयम-मूलक प्रमृत्ति है। जहाँ सयम है, वहाँ ऋहिसा का नियम है। ऋव वाकी रहे च्यावहारिक टान- उनसे अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा एक है, जो वास्तव में त्याग हो, संयममय हो श्रथवा संयम-पोषक हो। कारण कि यह मोच्च-मार्ग के तत्त्वों का प्रस्ताव है। व्यावहारिक दान में ऋहिंसा (दया) का पालन नहीं होता, इसलिए वह 'त्यागमय' दान नहीं किन्तु 'भोगमय' दान है। मोत्त-मार्ग में दान वह हीना चाहिए; जिसके पीछे भूत मात्र को श्रभय देने वाली दया हो। तीर्थक्करों को 'त्रभयदये २१२' इसीलिए कहा है कि उनकी दया में प्रांगी मात्र को स्त्रमय होता है। स्त्राचार्य भिद्ध ने लिखा है-"हिंसा स्त्रीर ऋसंयम के गोपक दान से वया चंठ जाती है श्रीर हिंसायुक्त दया से श्रमय-दान चठ जाता है। इसलिए हिंसा-युक्त दान श्रीर हिंसा-युक्त दया--यह दीनी सामाजिक तत्त्व है।" इनका श्रहिंसा के साथ मेल नहीं बैठता । श्राचारांग-सत्र के टीकाकार शीलांकाचार्य ने भी यही बात कही है-- "समाज-शास्त्रियों के मतानसार पानी देने वाला तथि. अन देने वाला श्रद्धय सुख, तिल देने वाला इप्ट सन्तान श्रीर श्रमय देने वाला श्रायुष्य प्राप्त करता है। तुष में धान के कण की तरह इनमें एक अमय-दान ही सुमापित है। वाकी का कुमार्ग है। उसका उपदेश देने वाले लोगों को हिंसा में प्रवृत्त करते हैं।" त्रिकरण-त्रियोग से हिंसा न करना-यही ऋहिंसा है, यही दया है और यही अभय-दान है। ये ही दया और टान तीर्यक्करो द्वारा अनुमोदित और ये ही मोच के मार्ग हैं।

### लौकिक और लोकोत्तर

धार्मिकों के दो प्रमुख तत्त्व मैत्री—ऋहिंसा और लाग—ऋपरिग्रह जनता के सामने ऋषि, उनकी महिमा वढी। तव सामाजिक चेत्र में भी उनका ऋनुकरण हुआ, उनके 'स्थान पर दया और दान—इन दो तत्त्वों की सृष्टि हुई। परसुखाशंसा और तृदर्थ प्रयक्त करना दया और परार्थ उदारता एव अनुग्रह करना दान हैं—ये परिभाषाए बनी। धार्मिकों के तत्व—मेत्री और त्याग का लच्य था—आतम-शुद्धि और मानदंड था— परमार्थ—मोच्न-साधकता, आहिंसा और निर्ममत्व। सामाजिक तत्व दया और दान का लच्य था—समाज व्यवस्था और मानदंड था परार्थ—दूसरों के लिए। इसीलिए आगे चलकर धर्माचायों ने इनसे धार्मिक तत्वो का पार्थक्य दिखाने के लिए इनके दो-दो भेद किए—लीकिक और लोकोत्तर। इसका तात्पर्य यह न लें कि धार्मिक चेत्र में दया और दान एव्य प्रयोग में ही नहीं आये थे। इन दोनों का आखित्व था, किन्तु या आहिसा और त्याग के रूप में ही।

समाज मे ज्यों-ज्यो सप्रह की भावना बढती गई, त्यों-त्यो समाज-शास्त्री दान को धर्म बताकर इसकी महिमा बताते गए। उपनिपद् में एक घटना का वर्णन है कि "देन, मनुष्य और श्रमुर—इन तीनों ने प्रजापति से उपदेश चाहा। तब प्रजापति मे अन्हें अपदेश देते हुए तीन दकार ('द' 'द' 'ठ' ) कहे । भीग-प्रधान देवों से कहा-दमन करो, सब्रह प्रधान मतुष्यों से कहा-दान करो, हिंसा-प्रधान ऋसुरों से कहा - दया करो<sup>२९३</sup>।" इसकी हम सामाजिक सत्य के रूप में खीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता है कि वान पुराने समाज-शास्त्रियों की सप्रह-रोग के प्रतिकार में प्रयुक्त चिकित्सा विधि है। उन्होंने दान-धर्म की निरूपणा के द्वारा सगह का अन्त करना चाहा, परन्तु इसका परिखाम उल्टा हुन्ना । लोगों में सग्रह-वृत्ति दकने की श्रमेचा लाखो करोडों का सप्रह कर थोड़े से दान से शुद्ध हो जाने की भावना उम हो गई। परिखाम यह हुआ कि दान-धर्म के नाम पर गरीवो का शोपख और उत्पी-इन वढ चला । तब धर्माचायों ने इसके विरोध में क्रान्ति का शख फूका-इसलिए फूका कि धर्म के नाम पर समाज की विडम्बना ही रही थी। उन्होंने कहा--- "जो निर्धन पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए धन का संग्रह करता है, वह 'स्नान कर लूगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचड़ से लयेड़ता है २१४।"-"न्यायोपा-र्जित धन से सम्पत्ति नहीं बढती । स्त्रच्छ पानी से क्या कमी नदिया भरती हैं २९५ १" समाज-शास्त्रियो की भी ऋाखें खुली। उन्होंने ऋपनीं लेखनी की गति भी वदली। पर वे समाज की स्थिति न बदल सके। ऋसहाय, ऋनाथ, ऋपाङ्ग ऋादि विशेष स्थिति वालो के सिवाय दूसरो की दान देने का निपेध किया जाने लगा-पाप बताया जाने लगा। फिर भी थोड़े से दान से धार्मिक वनने वाले पूजीपतियो और विना

श्रम रोटी पाने वाले भिखसंगो की भावना वदली नहीं। प्राग्-ऐतिहासिक युग का वर्णन करते हुए कवियो ने लिखा है कि यहाँ भारत में एक भी भिक्तुक नहीं था<sup>२९६</sup>। श्राज यहाँ भिखसंगो की एक वड़ी फीज है। यह किसका परिणाम हैं, थोडी गहराई में जायं तो इसे समक्तने में कठिनाई नहीं होगी।

त्राज का जायत समाज त्रीर उसके निर्माता इन ऋसमानता की वहुत सी खाइयो को पाट लुके हैं और रही-सही का भाग्य-निर्णय होने वाला है। दया और दान के नाम पर असहाय वर्ग के अपकर्ष और हीनता का समर्थन तथा सहायक वर्ग के उत्कर्प त्रीर त्रहमान का पीपण त्राज सहा नहीं जा सकता। परिस्थिति के कुचक से बड़े-से वड़ा न्यक्ति या नर्ग असहाय हो सकता है, नह अपने सामाजिक भाइयों से सहा-यता की भी अपेचा रख सकता है, पर वह दया और धर्म के नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता है, वह चाहता है सीहार्द और भातृत्व के नाते। इस दया और दान के नाम पर प्रबुद्ध धनी-वर्ग ने ऋपने ऋशिचित और ऋसहाय माइयों के साथ जितना सामाजिक अन्याय किया है, स्यात् खतना दूसरे नाम पर न तो किया है और न कभी हो भी सकता। ख़ैर, जो कुछ हुआ हो-आज अपने सामाजिक सहयोगियों को हीन-दीन समक्त कर उनकी सहायता के द्वारा धर्म-पुरुष कमाने की भावना टूटती जा रही है। आज उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न हो रहा है और सम्मान के साथ उनकी व्यवस्था का समाजीकरण हो रहा है। बहुत से देशों में असहायों की व्यवस्था सरकार करती है। यहाँ भारत में भी भिक्ता-निरोधक विधि त्रादि नियम वना कर जनता के समर्थन-पूर्वक सरकारें भिखमंगो की फीज तितर-वितर कर रही हैं। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार दया-दान की द्विविधता का जो प्रतिपादन हुन्ना, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाल लेना त्रावश्यक है।

# दया के दो भेद

दया दो प्रकार की है— लौकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर दया भ्रीर श्रिहिंसा एक है, यह पहले बताया जा चुका है। अब लौकिक दया के बारे में कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वतः दया के बेदों मेद नहीं होते, फिर भी शब्द की समानता से ऐसा हुआ है। इसीलिए आचार्य मिच्च ने कहा है—

"मोले ही मत भूलच्यो, अधुकम्पारे नाम। कीच्यो अन्तर-पारला, ज्यू सीमे आतम काम॥ गाय मेंस आक योहरनो, ये चारों ही हुट्घ। ज्यो अनुकम्पा जाण ज्यो, मनमे आणी शुद्ध १०॥"

लौकिक दया का मुख्य आधार है-समाज व्यवस्था एव दुःखित व्यक्तियो पर अनुमह । उसमे हिंसा-म्रहिंसा का विचार नहीं किया जाता । इसीलिए वह लोकोत्तर दया से, दूसरे शब्दों में अहिंसा से प्रथक है। लौकिक दया की विशुद्ध अहिंसा न मानने के कारण जैन ग्राचायों को काफी सधर्प का सामना करना पड़ा। फिर भी वे ऋषनी तात्त्विक व्याख्या से पीछे नहीं हटे। प्रश्रव्याकरण सूत्र मे कहा है---"भगवती ऋहिंसा त्रस और स्थावर सभी जीवों का कल्याण करने वाली है<sup>२१८</sup>।" इसकी टीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हैं-- "जो सर्वभृतक्षेमद्वरी है वही ग्रहिसा है, दूसरी नहीं । लीकिक जिसे ऋहिंसा कहते हैं, जैसे—'एक गऊ की प्यास बुमती है, उससे सात क़लो का निस्तार हो जाता है, इसलिए जलाशय बनाने चाहिये'---यह यो निषयक दया उनके मत में (तौकिकों के मत में) ग्रहिंसा है। किन्त उसमें पृथ्वी, पानी तथा वहुत प्राणियों की हिंसा होती है, इसीलिए वह सम्यक् श्रहिंसा नहीं है - १ । १ इसी प्रकार ग्राचाराग सूत्र के विभिन्न स्थलों में प्रसिद्ध टीकाकार शीलाङ्काचार्य ने हिंसायुक्त लौकिक दया को विशुद्ध ऋहिंसा मानने का निरोध किया है<sup>२२०</sup>। उनकी स्पष्टोक्ति एव विचार-व्यञ्जना मे श्रस्यन्त श्रोज श्रीर निर्मीकता है— "कोई उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गो दान भ्रादि का व्यवहार ट्टट जायगा १ उत्तर में कहा है—भले ही ऐसे यन्धनों के हेतुमृत व्यवहार ट्रट जाए। परमार्थ-चिन्ता मे ब्यवहार नहीं देखा जाता, वहाँ तो यथार्थ-निरूपण होता है \* २ १ । " इस प्रतिपादन में उन्हें ऋागम का समर्थन प्राप्त था । जैन शास्त्रों में द्वाद-शागी का स्थान सबसे ऋषिक महत्त्वपूर्ण है। उसमे जगह २ पर धर्मार्थ हिंसा का बहुमुखी विरोध किया गया है। "जो मन्द मुद्धि धर्म के लिए हिंसा करता है, वह श्रपने लिए महा भय पैदा करता है २२२ ।" "दूसरे के द्रव्य में जो श्रविरत है, वह सुखी नहीं बनता <sup>२२३</sup>।" "धर्म के लिए जीव-वध करने में दोप नही-—यह ग्रनार्य बचन है<sup>२२४</sup>।" "धर्म के लिए हिसा नहीं करनी चाहिए—यह आर्थ-यचन है<sup>२२५</sup>।" "जी सुप्त चाहने वाले ब्यक्ति इस चिशाक जीवन के परिवन्दन-मानन-पूजन के लिए, जन्म-

मरण से मुक्त होने के लिए, दुःख से छूटने के लिए छह काय की हिसा करते हैं—
आरम्भ-समारम्भ 'करते हैं, वह उनके अहित और अविधि के लिए होता है<sup>228</sup>।"
"दूसरों को सुख देने से मुख होता है—यह कहने वाले आर्य-धर्म और समाधि-मार्ग से
दूर हैं<sup>229</sup>।" उक्त विचारों का अवलोकन करने से यह अपने आप उत्तर आता
है कि मगवान् महावीर के समय में दया-दान मात्र को धर्म वताने वाली विचारपरंपराए थी। उनपर आचाराग, स्त्रकृताग और प्रश्रव्याकरण में स्ट्र्स और गम्भीर
विचार किया गया है। उस समूची विचार धारा का सार हमें स्त्रकृताग की निम्नवर्ती
दो गाथाओं में मिल जाता है<sup>226</sup>:—

इह मेंगे ए भासति, सात सातेण विज्ञित । जे तत्थ ऋारियं ममां, परमं च समाहियं ॥ मा एयं श्रवमन्नंता, ऋप्पेणं लुंगहा बहु । एतस्स ऋमोक्खाय, ऋय हारिव्व ऋरह ॥

पहली गाथा के पूर्वार्घ में पूर्व पत्त का निरुपण है। उसकी मान्यता है-- "सव जीव सुख के इच्छुक हैं, दुःख नहीं चाहते, इसिलए सुखार्थी पुरुप को खर्य को, सूप्रों को, सभी को सुख देना चाहिए। सुख देने वाला ही सुख पाता है विश्व है। जतर-पत्त में भगवान महावीर के विचारों का निरुपण करते हुए सूत्रकार लिखते हैं कि "मोच्त-मार्ग का विचार करते समय 'सुख देने से सुख होता है- यह सिद्धान्त युक्ति के प्रतिकृत्ल होता है। कारण कि सासारिक प्राण्यियों में अनेक प्रकार के इष्ट सुखों की आकांचा होती है, उसकी पूर्वि का मोच्च मार्ग से सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मोच्च मार्ग में स्वेच्छापूर्वक यथा शक्ति तपस्याजन्य कष्ट के लिए भी पर्याप्त स्थान है। 'सुख देने से ही सुख मिलता है', यह सिद्धान्त ज्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, आध्यारिमक नहीं। इस पर भी आप (पूर्व पच के समर्थक) जैनेन्द्र-प्रवचन की अवमानना करना चाहें तो आप जानें, पर इससे आप भी आत्म-साधना का मार्ग नहीं पा सकते।" इन विचारी का मनन करने के वाद सहल ही इस निर्णय पर एहुंच जाते हैं कि मोच्यांगां में अहिसा का विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओं का नहीं।

दुःखत्रयाभिघात के लिए प्रवृत्त सांख्यों ने भी ठीक इसी प्रकार याजिक पत्त का विरोध किया है। यह में पशु नघ "करने वालो का पत्त यह था कि हिंसनीय का

श्रनुप्रह-रहित प्राण-वियोजन किया जाता है, वह हिंसा है, किन्तु श्रनुप्रह-पूर्वक प्राण-वियोजन करना हिंसा नहीं है। यह में विल हुए पशु को खर्ग मिलता है-ऐसा शास्त्रीय विधान है, इसलिए यत्र में चनकी विल करना हिंसा नहीं प्रत्युत धर्म है २ ३ ० । 'परानुबहकरो ज्यापारी धर्मः', 'परपीडाकरो ज्यापारोऽधर्मः'--दूसरो पर अनुग्रह करना-यह धर्म का लक्क्या है। यह के द्वारा यहकर्ता और हिंसनीय पृश् दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका प्रतिवाद करते हुए साहय-ग्राचायों ने लिखा है कि "यदि दूसरों का अनुप्रह धर्म और कप्र अधर्म है--यही धर्म-अधर्म का अभिवचन है तब तो तपस्या, जाप, खाध्याय आदि से दूसरो का अनुग्रह नहीं होता-दूसरों को तपस्या की भेरणा देते हैं, वे करते हैं, उससे उन्हें कप्र भी होता है। चसमे परानुग्रह नहीं है, इसलिए वह अधर्म होगा और मदिरा पिलाने में परपीडा-करत्व का अभाव है, इसलिए वह धर्म होगा। यह इष्ट नहीं है अतएव 'परानुप्रह धर्म श्रीर परपीडा श्रधमं'---धर्म श्रीर श्रधमं का यह लक्षण मानना सगत नहीं<sup>239</sup>।" जैन-परम्परा के द्वारा यत्र-वध पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिंसा धर्म-पूर्व का हेत नहीं---यह माना जाता रहा। आगे चल कर वह परपरा कुछ वदल गई--लीकिक देग के सामने मुक गई। दया के द्रव्य श्रीर भाव-ये दो भेद कर द्रव्य-दया-व्यावहारिक श्रहिंसा को पुण्य का हेत माना गया<sup>२ ३ २</sup>। इस विषय को लेकर आचार्य थी तलसी ने अपनी कृति जैनसिद्धान्त दीपिका में बड़ा मार्मिक विवेचन किया है। उसका संक्षेप मे सार यह है--- आध्यात्मिक दया स्त्रीर ऋहिंसा दोनो एक हैं। लोक-दृष्टि में 'प्राश् रत्ता. परानग्रह श्रीर उसके साधनों को भी दया कहा जाता है। पर उनमें स्नात्म-श्रुढि का तत्त्व न होने के कारण वह मोच का हेतु नहीं बनती। वह आत्म-साधक नहीं है— उसके सुख्यतया तीन कारण हैं—मोह का सम्मिश्रग, श्रसंयम का पीपण श्रीर बलास्कारिता। प्रयोग के रूप मे रक्ष्यें तो उसका रूप यो बनता है कि—स्तीक-दया मोह की परिणति है, असयम की पीपक है तथा उसमें वल का प्रयोग होता है, इसिकाए वह तत्त्व-दृष्टि में सम्यक् ग्राहिंसा नहीं है। श्रातएव वह धर्म श्रीर पुण्य की हेत भी नहीं है।

#### दान के प्रकार

जैन सूत्रों में दान के दो रूप मिलते हैं। पहले में डिजिध दान का निरुपण हुआ है---संपन्निदान, ऋसंपन्निवान <sup>२,३,३</sup>.। और दूसरे में दशविध दान का-ऋतुकम्पा- दान, संग्रह-दान, भय-दान, कारण्य-दान, खजा-दान, गारल-दान, श्रधर्म-दान, धर्म-दान, करिष्यति-दान, इत-दान १९४१ । ये द्विविध दान के ही विस्तृत रूप हैं। धर्म-दान का संयति-दान और शेष नौ का असंयित दान में समावेश हो जाता है। ब्राह्म-या-परार तथा समाज-शास्त्रों में पुण्यार्थ दान का भी स्थान रहा है। भगवान महावीर के अमग्य-संघ के सामने भी यह प्रश्न आना स्वामाविक था। भगवान ने इसके सम्बन्ध में जो विचार अ्यक्त किए, वे स्वनृङ्कतांग में विणित हैं। सच्चेप में वे यो हैं—

"राजा-स्रमात्य, सेठ-साहूकार स्त्रादि कहे कि दानशाला स्त्रादि कराने में मुक्ते क्या होगा ? तब साधुक्रों को 'पुण्य होगा या पाप' ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कारण कि दान की तैयारी में बहुत से त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उसमें 'पुण्य होता है' यह नहीं कहना चाहिये। उसका निषेध करने से, जिनको स्त्रस्त खादि दिए जाते, उनको अन्तराय होती है, इसलिए 'पुण्य नहीं है,' यह भी नहीं कहना चाहिए। जो दान की प्रशंसा करते हैं—वे प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं और जो उसका निषेध करते हैं के दान पाने वालों की वृत्ति का छेद करते हैं 234।"

इस प्रकार भगवान् महावीर ने ऋषना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दों में रख दिया कि वर्तमान में—दानशाला ऋादि कराते समय या कराने के लिए पूछे, उस समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश—काल में जो दान जैसा है, उसको वैसा वताने में कोई ऋापित नहीं तर ।

संयति-दान में दान शब्द कियामात्र का सूचक है, वस्तुइत्या यह त्याग है—
ग्रातिय-संविमाग-त्रत है 250 । अमय-दान का भी सूत्रों में उल्लेख हुआ है । वह
वस्तुइत्या अहिंसा है—यह पहले कहा जा चुका है । जैन आगम के उत्तर्वतीं साहित्य
में दान के 'लौकिक और लोकोत्तर'—ये दो विमाग उपलब्ध होते हैं 252 । लौकिक
दान अनेक प्रकार का है—गो-दान, भूमि-दान, हिरण्य-दान, अन्न-दान आदि-आदि ।
लोकोत्तर दान—संयमी—साधु को आहार, पानी, भैषज्य, वस्त्र, पात्र, शय्या-संसारक
आदि देना ।

त्रागम-साहित्य में वर्णित दान के प्रकार जानने के बाद 'दान देने से क्या होता है १ दान देना चाहिए या नहीं १' इन, प्रश्नों के उत्तर जानने की मी इच्छा उत्पन्न, होती है । इसलिए इसकी भी हम उपेद्या नहीं कर सकते । १९ विकास

#### दान का फल

सयित को प्रासुक, एपणीय त्राहार पानी देने से निर्जरा<sup>२ ३९</sup> श्रीर श्रसयित को शुद्ध या श्रशुद्ध श्राहार-पानी देने से पाप कर्म का बन्ध होता है<sup>2 ४०</sup>।

#### दान का विधान और निषेध

सयित-दान का अनेक स्थलों में विधान है। आवकों की धार्मिक चर्यों के वर्यान में उसका प्रञ्जर उल्लेख मिलता है। असयित-दान का भी आवकों की सामाजिक चर्या के वर्यान में अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, किन्तु उसका विधान कहीं भी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काल, स्थिति के अनुस्य वदलने वाले सामाजिक धर्मों का विधान जैन सूत्रों द्वारा नहीं किया गया, कारण कि वे आत्म-निष्ठ भगवान महावीर एव उनकी शिष्य परम्परा—अमणों के उपदेश हैं। उनमें अपरिवर्तनीय मोच्-धर्म का विधान किया गया है।

इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेध भी नहीं किया गया है।

# असयति-दान के अनिषेध का कारण

प्र०—असपित दान मोत्त-मार्ग नहीं है, इसिलए उसका विधान नहीं किया गया— यह तो ठीक है, किन्तु वह ससार का कारण है, तब उसका निपेध क्यो नहीं किया गया १

ड॰—श्रमण के लिए त्रस्यित-दान सर्वथा निषिद्ध है २४९ । श्रामक ग्रह्स्य है, समाज में रहता है, वह सर्व-विरित नहीं होता । यथा शक्ति धर्म का आचरण करता है। इसलिए उसका चेत्र केवल आध्यारिमक ही नहीं होता । यह सामाजिक होने के कारण बहुत सारी समाज द्वारा अभिमत अनाध्यारिमक प्रवृत्तिया करने के लिए भी वाध्य होता है—करता है। यद्यपि वह उन प्रवृत्तियों को मोच्च का मार्ग नहीं समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोग की प्रणाली के आधार पर उनका अनुसरण किये विना नहीं रह सकता। यही कारण है कि समाजाभिमत असंयित-दान का निषेध नहीं किया गया—यह मन्तव्य आग्रामिक परंपरा का है।

### उत्तरवर्ती साहित्य और असयति-दान

'असंयति दान मोच का मार्ग नहीं'—यहाँ तक इसमे कोई विवाद नहीं । आधिन-पृदिक मीं वहीं केंहते हैं कि दान में पुण्य लोक की प्राप्ति होती है । मुक्ति केंद्रा-निष्ट को ही मिलती है व ४ ३ । इस तुलना में एक बड़ा भारी मेद छिपा हुछा है, वह भी दृष्टि से परे नहीं किया जा सकता । उपनिपदों में जैसे "श्रद्धा से दो, ग्रश्नद्धा से न दो, सौन्दर्य से दो, जान-प्रवेक दो १ भय—पुण्य-पाप के विचार से दो, जान-प्रवेक दो १ ४४ ।" दान को ज्यापकता के साथ धर्म-स्कन्ध माना है, वैसे जैन स्त्रों ने नहीं माना । यह ठीक है कि मोच का साज्ञात कारण शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व-सम्बर-रूप अवस्था है; जो उपनिपद के शन्दों में बहानिष्ठ दशा है । किन्तु धर्म का स्कन्ध वहीं दान हो सकता है, जो आहम-शुद्धि का साज्ञात कारण हो, दूसरे शब्दों में जो दान साज्ञात सम्बर-निर्जरा-रूप हो । पुण्य लोक भी उसीका सहभावी गौण फल है । इसी का फलिस यह हुआ कि संयति-दान ही धर्म का श्रंग है श्रीर उसीके साथ पुण्य-कर्म का बन्ध होता है १ ४५ ।

'असंयित-दान अशुभ कर्म-वन्ध का हेतु है'—यह सिद्धान्त शास्त्र-सम्मत होने पर भी लोकमत के सर्वधा और कुछ हट तक वैदिक विचार-धारा के भी प्रतिकृत था। बहुत सम्भव है कि यह बढ़े भारी संवर्ष का विषय रहा हो। 'अशुक्रंपादार्थ पुण, लगोहिं न कथाइ पिडिसिद्ध'—अनुकम्पा-दान का भगवान महावीर ने प्रतिपेष नहीं किया, यह मध्यम मार्ग संवर्ष-काल के प्रारम्भ में निकला प्रतीत ,होता हैं। इसमें बताया गया कि "दान की प्रशंसा और निपेध दोनो नहीं करने चाहिये—यह मोचार्य दान की विधि है-४६।"

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब आगे चल आचार्यों ने अनुकम्पा-दान को पुएय का हैतु माना। इस परंपरा के अनुसार फल-दान की अपेचा दान के तीन भाग हो गए—(१) संयित-दान—मोच का साधन, प्रासंगिक फल के रूप सं खर्ग का भीवध्य, (२) अतंयित-दान—पाप—अधुम कर्म-वन्य का हैतु थ्य , (३) अनुकम्पा-दान—पुएय-वन्य का—स्वर्ग तथा मनुष्य के मोगों का हेतु थ्य । इस नवीन परंपरा से सम्भवतः विरोध का शमन तो हो गया किन्तु आगमिक मन्तव्य की सुरचा नहीं हो सकी। जैन हिष्ट के अनुसार निर्वरा और पुण्य का (शैंकेशी-अवस्था के अतिरिक्त) सहचारित्व है थ्य । 'निर्वरा अल्य और पुण्य अधिक', 'मिर्जरा अधिक और पुण्य अल्प',—यह हो सकता है किन्तु 'केवल पुण्य'—यह कमी नहीं हो सकता। फिर भी केवल पुण्य-हेतुक दान की मान्यता का अञ्चीकरण हुआ है, वह वैदिक परम्परा की दान-विषयक मान्यता का केवल अनुकरण मात्र है—'एते

पुण्यलोका भवन्ति २५० इसका प्रतिविभ्व सा है। दशवैकालिक में साधु को पुण्यार्थ तैयार किया हुआ आहार-पानी ग्रहण करने कानिपेध किया है, २५२ उससे पता चलता है कि यह लोक प्रचिल्ति था। पर 'अमुक दान' केवल पुष्य के लिए होता है, यह सिद्धान्त जैन सूत्रों में कहीं भी मान्य नहीं हुआ है। नी पुष्य बतलाये हैं, उनमें अन्त-पुष्य, पान-पुष्य आदि-आदि कहे गए हैं, किन्तु इनका सम्बन्ध संयमी साधु के दान से हैं २५३।

### परम्परा-भेद के ऐतिहासिक तथ्य

"धर्म-दान मोच्च-साधना का श्रग है और शेप नौ दान लौकिक है—मोच्च मार्ग के श्रंग नहीं हैं"—इस श्रागम मूलक मान्यता का वीर-निर्वाण की तीसरी शती के पूर्वार्ध तक पूर्ण समर्थन होता रहा, किन्तु उससे श्रागे सम्पूर्ण जैन संघ इस पर एकमत नही रहा। तात्कालिक परिस्थिति एव उसके उत्तरवर्ती दान-विषयक जैन साहिल के श्राधार पर यह श्रुनुमान किया जा सकता है। दान-प्रणाली का विस्तार-काल मद्रवाहु खामी के समय में होने वाला लम्या दुर्भिच्च है। उस समय भिच्चा के लिए जो उत्थम होता, पट्टावली से उसकी पूरी जानकारी मिलती है। दुर्भिच्च का उल्लेख नन्दी-टीका श्रीर परिशिष्ट-पर्व में मी हुआ हैं। मिखमगों की कोई गिनती नहीं रही। कियों, लेखको श्रीर यहाँ तक कि धर्मगुक्श्रो द्वारा मी 'दान की महिमा' के वड़े लम्चे-चौढे पुल वाधे गए। बहुत से जैन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचारी वन गए। यह वी० नि० दूसरे शतक के उत्तर चरण की घटना है। इसका धीमेधीमें प्रभाव बढा, जो कुछ श्रागे चल तीसरे शतक में हृदमूल वन गया। जैन साहित्य में दान-कियमं साहित्य, विविध विधि-निषेध श्रीर श्रालोचनाएं—इसी काल से प्रारम्भ होती हैं, जो श्रागे क्रमशः बढती ही चली गईं।

### दो परम्पराएं

दान का सामृहिक वातावरण श्रीर पुख्यार्थ दान मानने वालो का समाज में प्रभाव एवं लोकप्रियता देख श्रागम की कठोर परम्परा में कुछ परिवर्तन लाने वाली परम्परा ने पुख्यार्थ दान वाली विचार-धारा का श्राश्रय लिया। ऐसा प्रतीत हीता है, श्रागमों के श्राधार पर चलने वाली साधु-परम्परा न केवल मौलिक सिद्धान्त पर श्रटल ही रही, श्रिपित उसने नई परम्परा का विरोध मी किया, जिसका उत्तरवर्ती

साहित्य मे पूर्व पच्च के रूप में उल्लेख मिलता है। पूर्व पच्च का मुख्य तर्क यह रहा कि "दीन-अनाथ व्यक्ति असंयत ई इसिलए उन्हें दान देना, मोच्च का मार्ग एवं धर्म-पुर्य का हेतु नहीं हो सकता रेपर ।" दूसरे पच्च द्वारा इसके उत्तर में यह कहा गया कि "सामान्यतः यह ठीक है, असंयति-दान, मोच्च एव धर्म-पुर्य का हेतु नहीं बनता किन्तु अनुकम्पान्दान इसका अपवाद है। वह शुमाशय का हेतु होने से पुर्य चन्ध का कार्य है रेपर ।"

### अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि

'ऋनुकम्पा<sup>रप६</sup>-दान'—यह शब्द आगमिक है। इसे पुण्य-हेतु मानने की वात आगम मे नहीं मिलती। ऋनुकम्पा-दान की व्याख्या करते हुए टीकाकारने इतना ही लिखा है—"'ऋनुकम्पया कृपया दानं दीनानाथविपयमनुकम्पादानम्" इसका आधार सम्भवतः वाचक-सुख्य जमाखाति का यह श्लोक है:

> "कुषग्रेऽनाथटरिन्ने, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते। यद् दीयते कृषार्थादनुकम्पात् तद् भवेद् दानम्॥

कृपण्, अनाथ, दरिद्र, कप्ट-अस्त, रोगी, शोकाकुल--ऐसे व्यक्तियो को अनुकम्पा-पूर्वक जो दिया जाए--वह अनुकम्पा-दान है।" खैर, इसकी व्याख्या में दोनो परम्पराओ में कोई मत-भेद नहीं। मत-भेद सिर्फ यही है कि एक ने इसे पुण्यार्थ दान की कोटि का माना, तब दूसरी ने नहीं माना। एक बात तो यह हुई।

दूसरा प्रश्न यह उठा कि श्रावकों को असयित को दान देना चाहिए या नही— उनके लिए यह विहित है या निषिद्ध १ यह निश्चित है कि पूर्व-पन्न असयित-दान को धर्म-पुण्य का हेतु मानने का प्रवल विरोधी था, फिर भी इसे 'निषिद्ध' मानता था, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगमिक परम्परा के अनुसार न निषिद्ध मानता था, जाता था। किन्तु उत्तर-पन्न की युक्तियों एवं निर्णय को देखने से मालूम होता है कि 'निषिद्ध' के समर्थक भी कोई न कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे—यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके उत्तर मे अनेक आचायों ने अनेक युक्तियां प्रस्तुत की है।

- (१) ऋनुकम्पा-दान का भगवान् ने निषेध नहीं किया है<sup>९५०</sup>।
- (२) तीर्येद्धर स्वयं दीचा के पूर्व वार्षिक दान देते हैं "।
- (३) पूर्ववर्ती श्रावको के द्वार सब के लिए खुले रहते थे।

इन युक्तियों के अतिरिक्त आचार्य हरिभद्र ने महावाक्यार्थ के द्वारा भी यह सिद्ध किया है कि 'अनुकम्पा-दान' श्रावकों के लिए निपिद्ध नहीं है<sup>444</sup>।

इसके वाद तीसरी विचार-धारा आचार्य श्री मिन्नु की है, जो आगमिक विचार-धारा की आभारी है । आचार्य मिन्नु ने बताया कि 'सयति-दान, जान दान और अभय-दान—ये तीनो दान आहिंसात्मक हैं, इसलिए मोच्न के मार्ग हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वह लौकिक है। उससे धर्म-पुण्य का कोई सम्बन्ध नहीं। अनुकम्पा-दान के लिए भी आपने बताया कि वह श्रावकों के लिए अधर्म-दान की माँति निपिद्ध भी नहीं है तो स्यति-दान की माँति विहित भी नहीं है।

तीर्यंकरों ने दीचा ग्रहण से पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्य का हेतु है, तब तो तीर्यंकर दीचा ग्रहण के पूर्व स्नान ऋादि करते हैं, वे भी पुण्य के हेतु होने चाहिए। तथा सावत्वरिक दान ऋनुकम्या या दीनोद्धार के लिए नहीं होता। उसे सभी वगों के लोग ग्रहण करते हैं, केवल दीन-वर्ग नहीं "। यह दान एक मात्र रीति का परिपालन हैं "। ऋगचार्य मलय गिरि ने ऋगवर्यक टीका में लिखा है कि मगवान ऋषभनाथ के समय कोई ऋनाथ दीन या याचक थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने दान दिया था।

श्रावक समाज में रहते हैं, इसिलए वे सामाजिक व्यवहार का श्रानुसरण किये विना कैसे रह सकते हैं १ वे यदि पहले श्रानुकम्पा-दान देते तो ससार के व्यवहार का पालन करते श्रीर श्राज भी यदि देते हैं, तो वही व्यवहार पालन होता है। तथा 'श्रापानुतद्वारा!' इस विशेषण का दान से कोई भी सम्बन्ध नही है। यह विशेषण जनकी धर्म-हदता का स्चक है भा। जन्हे किसी भी पर तीर्थिक का भय नहीं था।

तव प्रश्न हुआ कि 'प्रदेशी राजा ने दानशाला बनाई' यह क्या है ? इसके उत्तर में "उसका आलम्बन पुष्ट था, वह प्रवचन की उन्नित का हेतु था" अथवा "जहाँ थोडे आरम्भ से बहुतों का उपकार होता है, वह अनुकम्पा ही है" आदि-आदि दी जाने वाली युक्तियां प्रामाणिक जगत् के लिए कार्यकर नहीं हो सकतीं । याधिक भी यहीं कहते हैं कि "यज-हिंसा से बहुतों का उपकार होता है तथा पाप की अपेन्ना पुण्य अधिक होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं "" यदि थोड़े पाप और अधिक पुण्य की किया को ठीक माना जाए तो फिर याजिक हिंसा का विरोध करने का कोई आधार नहीं रहता। एक ही किया में पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनों के कारण पुथक्-पुथक् हैं। पुथक्-पुथक् कारण की अपेन्ना रखने वाले दो कार्य यदि एक ही कारण से उत्पन्न हो जाय, तब फिर उनके कारणों को प्रथक्-पुथक् मानने की आवश्यकता नहीं रहती।

धर्म-परीच्चा के लिए कप, छेद और ताप—ये तीन बाते वतलाई हैं। कष का अर्थ है विधि ओर प्रतिपेध। निर्जरा के लिए—मोच्च के लिए तपस्या, ध्यान आदि किया करनी चाहिए—यह निधि बाक्य है। प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए—यह निधि-बाक्य है। किन्तु जी—

"श्रन्यधर्मस्थिताः सत्त्वाः, श्रप्तरा इव विष्णुना। जच्च्छेदनीयास्तेषा हि, वधे दोषो न विद्यते॥"

ं इस प्रकार की किया में हिंसा का प्रतिषेध है, वह धर्म की कसीटी नहीं है। यदि यह ठीक है, तब फिर राग-द्देप की परिणाति एव आरम्भ में हिंसा का प्रतिषेध कैसे माना जा सकता है । केवल 'परिणाम ग्रुम है' इस पर वल देना ही ठीक नहीं होता । यह तो वैदिक भी कह सकते हैं कि 'हम किसी को मारना नहीं चाहते, अधर्म का नाश चाहते हैं, हमारा उद्देश्य पवित्र हैं।'' संतार-मोचक सम्प्रदाय के अनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते । वे कहते हैं—''अरवन्त हुःखी, दीन, हीन, रीग-प्रस्त प्राणी जो निरन्तर हुःखी रहते हैं, उन्हे मार डालना चाहिए—यह महान् परोपकार हैं। यह देखने में मले ही अधिय लगे, किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है। जो इस कार्य को सुरा बतलाते हैं, इसका निषेध करते हैं, वे पापी हैं ''।' यह उनके मन्तव्य का सार है। उनका उद्देश्य मारना नहीं, किन्तु दुःखी का दुःख दूर करना है। पर तत्व-चिन्ता के मार्ग में—'इसमें हमारा कोई खार्थ नहीं'

'यह परोपकार है', 'इसमें आतम-सन्तोष होता है', 'पर-तृप्ति होती है,' 'मन शुद्ध है' 'मन को शुद्ध मालूम देता है'—आदि-आदि कल्पनाए सही नहीं होती। इसिलए इन शब्दों की दुहाई से क्या ? बृत्तिया कैसी हैं—रागात्मक हैं या आईसात्मक ? इस वात की परीचा होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने लिखा है—''किसी काम में 'मन की गवाही लेना' यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व-शान की हिंग्ट से इस वात का सूहम विचार करने लगते हैं—'शुद्ध मन' किसे कहना चाहिए, तब यह सरल पंथ अन्त तक काम नहीं दे सकता' '

## विश्व-चिकित्सा-सघ ने दया-प्रेरित हत्या की निन्दा की है:—

षिश्व-चिकित्सा-सघ ने एक तीत्र विवाद के बाद दया से प्रेरित होकर मरीज को मार डालने के कार्य की निन्दा करने का निश्चय किया है। भारत के डायरेक्टर एस॰ जी॰ सेन श्रीर ब्रिटेन के डा॰ ग्रेग दोनों ने कहा कि बहुत से मरीज को श्रक्षाध्य समक्त कर उसकी श्रात्मा को शारीरिक कप्ट से मुक्त करने के लिए उसे मारने की ववाई दे देते हैं। फ्रान्स के डा॰ मार्सल पूमेलीक्स ने कहा कि इस प्रकार डाक्टरों के लिए गुनाह करने के मार्ग खुल जायेंगे। एक प्रस्ताव में संघ ने सिफारिश की है कि प्रत्येक देश का राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकार की हत्या की निन्दा करेंगा।

अनुकम्पा के दो मेद होते हैं— द्रव्य और माव। अन्न आदि देना- यह द्रव्य-अनुम्पा है। धर्म-मार्ग में प्रवृत करना—यह माव-अनुकम्पा है। माव-अनुकम्पा मोद्य का मार्ग हैं और द्रव्य-अनुकम्पा सप्तार का। दुःखी का दुःख देख कर रो पढ़ना अनुकम्पा हो सकती है पर वह धर्म-पुण्य का हेतु नहीं हो सकता। आचार्य मिद्धु के सामने प्रदेशी की दानशाला का प्रश्न भी छलकन का नहीं था। प्रदेशी ने 'दानशाला' बनाई— यह छनका राज-धर्म था। राज-धर्म लौकिक धर्म है, आध्यारिमक नहीं। इस प्रकार छनका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट, यौक्तिक और विशुद्ध है। आचार्य मिन्नु के शब्दों में दान का तत्त्व यह है—

अन्नतमें दें दातार, ते किम उतरे भव पार।
' मार्ग नहीं मोख रो ए, छान्दों इण लोक रो ए॥
अन्नती—असंयमी को जो कुछ दिया जाता है, उससे आलम-शुद्धि कैसे हो १

वह मोच्च का मार्ग नहीं है, लौकिक अभिम्राय है। समाज की अभिरुचि है—प्रथा है। ग्रहस्थ भिच्चा का अधिकारी नहीं है, दान का पात्र नहीं है। दान का एक-मात्र नहीं पात्र—अधिकारी है, जो पचन-पाचन क्रिया से मुक्त तथा सर्वारम्म सर्व परिग्रह से विलग रहता है २०१३।

इस सम्बन्ध में ऋाचार्य विनोवा के विचार मननीय हैं । वे लिखते है—
"दुनिया में विना शारीरिक श्रम के मिक्सा मागने का ऋधिकार केवल सच्चे संन्यासी को है। सच्चे सन्यासी को—जी ईश्वर-मिक्त के रंग में रंगा हुआ है, ऐसे संन्यासी को ही—यह ऋधिकार है। क्योंकि ऊपर से देखने से मले ही ऐसा मालूम पढ़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी वातों से वह समाज की सेवा करता है।"

# सामाजिक पहलुओं का धार्मिक रूप

भारतीय समाज प्रारंभ से ही धर्म-प्रधान रहा है। जसका सामाजिक पहलू ग्राध्यात्मिकता से ग्रोत-प्रोत रहा है। जिस प्रकार लोकीत्तर पुरुपो ने-धर्माचायाँ ने मोच्चाधना के नियमो का 'धर्म' शब्द के द्वारा संग्रह किया, वैसे ही लौकिक पुरुषों ने, समाज-शास्त्रियो ने भी समाज-व्यवस्था के नियमों का 'धर्म'-शब्द से निरूपण किया । मीष्म पितामह ने कहा है--- "जो मनुष्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ वैसा वर्ताव करना धर्म-नीति है। मायावी के साथ माया ऋौर साधु पुरुष के साथ साधुता का वर्तात्र करना चाहिए है<sup>२७३</sup>।" "त्र्याततायी को मारने में दोप नही होता<sup>२०४</sup>।" "जो ऋनार्य सामादि उपायों से सिखाये जाने पर मी न सीखें, विल्क स्त्राततायी वनकर स्रायें, तो उन्हें शीघ ही मार देना चाहिए। उनके मारने में कोई दोप नहीर था।" "कहीं पर दया करना धर्म है—जैसे दीन-दुःखियो की सहायता करना, कहीं पर निर्दयता धर्म है—जैसे आक्रमणकारी को कुचल डालना<sup>२७६</sup>"---धर्म-सहितात्रों के एक बाक्य समाज-व्यवस्था के ही नियमो की प्रकट करते हैं | कौटुम्यिक प्रथा भी भारतीय समाज का प्रमुख श्रंग रही है। उसको मजबूत बनाने के लिए भी समाज शास्त्रियों ने विविध प्रकार के धर्मों का निर्माण किया। कुडम्ब के मुखिया के लिए कुडुम्ब का भरख-पोषण करना, सन्तान के लिए वृद्ध माता-पिता की सेवा करना आदि-आदि अनैक ऐसे धर्म वत्लाए, जिनके द्वारा यह व्यवस्था खस्य रूप में चलती रहे |

दीन-दुखियों के लिए भी राज्य की या समाज की कोई सामूहिक ज्यवस्था नहीं थी। इसलिए समाज-शास्त्रियों ने उनकी सहायता करना, उन्हें दान देना आदि-आदि प्रवृत्तियों को भी महान् धर्म बना डाला! दान समाज का प्रमुख आंग बन गया और वह चलते-चलते लोकोत्तर धर्म की ज्यवस्था में भी धुस गया। फल यह हुआ कि हजारो परिवार, लाखो ज्यक्ति मित्तुक बन गए। समाज के सिर भार बन बैठे। 'दान' एक सामाजिक नीति थी, इसीलिए सभी ने उसे बदाया-चढाया और वह खूब फैला।

श्राज समाज की व्यवस्था वदल गई है—पूर्ण रूप से वदल नहीं पाई है तो मी वदलना चाहती है । अब मिलुकों को यह बताया जाता है कि अम किये विना किसी के दान पर जीना, दयनीय—अनुकम्पनीय दशाए वनाकर दूसरों के दिल में अनुकम्पा—दया के भाव पैदा कर भीख मागना महापाप है। इस नवीन व्यवस्था में भिखमगों को—दीन, दु.खी, असहाय और अपाङ्ग वनकर मागने वालों को जो दान देते हैं—वे समाज के घटक तथा हितकर नहीं माने जाते।

ग्राज की समाज-व्यवस्था वताती है कि ग्रसहायों से उचित श्रम करवाकर उन्हें मजदूरी अथवा श्रम का प्रतिफल दो, भीख मत दो । विना श्रम लेना व देना—दोनों पाप हैं। पुरानी व्यवस्था में 'दान' का स्थान था, ग्राज की व्यवस्था में श्रम का स्थान है। उसमें दान धर्म था, इसमें श्रम धर्म है। ग्राखिर हैं दोनो समाज की व्यवस्थाए। पहली में विकार आ गया, इसिलए वह टूट गई। नवीन समाज को जिसकी ग्रावश्यकता है—उसका विकास किया जा रहा है। ग्रपाकों के लिए राज-कीय व्यवस्था होती है। ग्राज की दुनिया में वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो ग्रपाहिजों की सम्रुचित व्यवस्था न कर सके। जिस राज्य में भीख ग्रीर दान की प्रथा है, वह ग्राधुनिक दुनिया में पूर्ण सम्मान नहीं पा सकता। सचमुच जो ग्रपाइ नहीं हैं, केवल दान की प्रथा के ग्राधार पर परम्परा के ग्रमुसार मुपंत का खाते हैं, उनके वारे में महात्मा गांधी ने एक वार कहा था—"विना प्रामाखिक परिश्रम के किसी भी चगे मनुष्य को मुक्त में खाना देना मेरी ग्राहिसा वर्दान्त नहीं कर सकती। ग्रगर मेरा वश चले तो जहाँ गुफ्त खाना मिलता है, ऐसा प्रत्येक 'सटावर्त्त' या 'श्रम-चेन' में वन्द करा हूं।"

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दान किस रूप में चला और आज वह किस भूमिका पर आ कर रका है। प्राचीनतम या प्राग् ऐतिहासिक युग का वर्णन करने वाले साहित्य में मिलता है कि "न कोई याचक था श्रीर न कोई दानी।" लोक इस प्रथा से अनिमित्र थे। भगवान् ऋषभनाथ ने दीचा के पूर्व ऋपने गोत्रियों को दान दिया, तब से ब्यावहारिक दान चला २७७। श्रेयांसक्रमार ने भगवान ऋषभनाय को भिन्ना दी; तब से त्यागी, श्रमण एवं संन्यासियो को उनके संयमी जीवन-निर्वाह के लिए ऋपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुः का विभाग देना---यह त्यागरूप दान चला २७८ । ब्राह्मण्-दान भी उसी समय चला २७९ । क्रमशः ज्यो-ज्यो समाज बढता चला गया. त्यो-त्यो उसकी समस्याए बढती गईं । दीन, दुखी, ग्रनाथ, ग्रपाङ्ग व्यक्तियों की संख्या वहने लगी, तब पुरुष-दान और अनुकम्पा-दान की परम्पराएं चलीं. जिनके वर्णन से ऐतिहासिक युग का साहित्य भरा पड़ा है। इस युग में जैन श्रीर वैदिक दोनो के दान विषयक साहित्य में संघर्ष के बीज उपलब्ध होते हैं। वैदिक साहित्य में 'पात्र और अपात्र'-इन शब्दो द्वारा यह चर्चा गया " । जैन साहित्य में 'सयति और असंयति' तथा 'पात्र, अपात्र और कुपात्र'--इस रूप में उसकी बड़ी-वडी चर्चाएं चलीं २८९ । वि० १८ वीं शती के प्रारम्भ में आचार्य भिन्न ने 'अनुकम्पा-दान' को धर्मार्थ या पुण्यार्थ मानने का प्रत्यक्त निरोध किया। और 'वह सामाजिक सम्बन्ध है, दान है ही नहीं'-इसका प्रचार किया। त्र्राज का समाज भी उस दान-प्रथा को उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रवन्ध की व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहा है। यह आदि काल से आज तक की भारतीय दान-प्रथा की एक स्थल रूप रेखा है।

धर्म, दथा, दान, उपकार, ऋदि के लौकिक और लोकोत्तर—थे दी मेद करने का केंद्र स्थान है—सामाजिक और मोत्त-धर्म का भेद समकाना । क्योकि इन शब्दों का ब्यवहार समाज और ऋध्यात्म, दोनों के तत्त्वों का प्रकाशन करने के लिए होता है।

भगवान् महावीर समाज के व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग के प्रवर्तक थे<sup>२८२</sup>। जन्होंने सामाजिक नियमो की रचना नहीं की, ज्ञात्म-साधना के नियमो का जपदेश किया था<sup>२८३</sup>। जनकी दृष्टि चिंगिक दुःखों के प्रतिकार में न जाकर दुःख परम्परा के मृल का उच्छेद करने पर लगी हुई थी<sup>२८४</sup>। इन्होंने सुनि-धर्म और श्रावक-धर्म के मृल का उच्छेद करने पर लगी हुई थी<sup>२८४</sup>। इन्होंने सुनि-धर्म और श्रावक-धर्म

का उपदेश किया रेप । सुनि-धर्म के पाच वत हैं। आवक धर्म के पाच अग्रुवत हैं। आवक समाज में रहकर धर्म पालन करता है, इसलिए उसके कर्म जैन दृष्टि के अनुसार तीन मागो में वट जाते हैं:---

- १ : विहित ।
- २ : निषिद्ध ।
- ३ : अबिहित-अनिषिद्ध ।

पाच अग्रुवत मोच्न-मार्ग के साधक हैं, इसलिए विहित हैं। जो कर्म आत्म-हित और समाज-हित, दोनो दृष्टियों से अनुचित हैं, वे निषिद्ध हैं और जो सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्थ हैं, उपादेय हैं—वे न तो विहित हैं और निषिद्ध । विहित इसलिए नहीं कि वे मोच्च के साधन नहीं हैं, निषिद्ध इसलिए नहीं कि उनके विना गृहस्थ-जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। 'निषिद्ध' को छोड़ने पर आवक के लिए दो प्रकार के कर्म रहते हैं—(१) विहित और (२) अविहित-अनिषिद्ध।

इसी आशय को पूर्ववर्ती आचायों ने लौकिक और लोकोत्तर—इन दो शब्दो द्वारा व्यक्त किया है। जो मोच्च के लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज-व्यवस्था के लिए हो, वह लौकिक। आज की मापा में इन्हें क्रमशः आध्यात्मिक और सामाजिक कहा जा सकता है।

धर्म के सम्प्रन्ध में यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्था का नियम मात्र है, तव तों समाज-शास्त्र जिसका विधान करें, वही विहित, जिसका निषेध करें, वही निषिद्ध, जिसे अच्छा माने, वही अच्छा और जिसे उपयोगी माने, वही उपयोगी होगा। और यदि धर्म के सम्वन्ध में कुछ दूसरी मान्यता हो कि वह सामाजिक धरातल से उँचा है, आत्म वाद की मित्ति पर अवस्थित है, आत्मा से परमात्मा— नर से नारायण वनने का, ससार से मोच्च की और ले जाने का साधन है तो समाज के सब नियम धर्म-शात्र के द्वारा विहित हो ही नहीं सकते। जिन कायों में हिंसा, मोह, राग, द्वेप की परियाति होती है, वे समाज के लिए चाहे कितने ही उपयोगी, आवश्यक, अच्छे या उपादेय हो, फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते।

### लौकिक अलौकिक

चिन्तन एक इतगामिनी धारा है, जिसमे जिमेंथों के ज्वार-चढाव होते हैं। जिमें क्रपर जठती है तब उर्ध्व गमनं की कल्पना होती है, वह नीचे त्राती है तब निमनगमन की कल्पना होती है। देखने वाला कह सकता है—यह असंगति है। पर जल-धारा को यह कैसे मान्य होगा १ वह विसगति नहीं, किन्तुं गित का क्रम है। ऐसा क्रम सबमें होता है। जीवन में जो नानात्व है, वह विसगति नहीं है। हमारा जीवन अनेक विरोधी तत्वों का सहज सामझस्य है। वह लौकिक भी है और अलौकिक भी है। यदि वह लौकिक ही हो तो अलौकिकता की कल्पना व्यर्थ होगी और यदि वह अलौकिक ही हो तो उसे लौकिक मानने का कोई अर्थ नहीं होगा।

श्रारीर लौकिक है, इसलिए श्रारीर-प्रधान-दृष्टि को हम लौकिक जीवन कहते हैं। श्रारमा श्रलौकिक है, इसलिए आ्रारम-प्रधान-दृष्टिकोण को हम अलौकिक या आध्या-रिसक जीवन कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर हम जीवन को दो दृष्टियों से देखते हैं। यह जीवन का वॅटवारा नहीं है, यह उसकी गति-विधियों का वॅटवारा है। धर्म हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर को आवश्यकता है—भोजन की, पानी की और पदार्थों की। वह खय पदार्थ है और पदार्थ तक ही उसकी गति है। धर्म की आवश्यकता है आत्मा को। जिन्हें आत्मा में आत्था है, उनके लिए धर्म का मूल्य सवोंपिर है। जिन्हें आत्मा में विश्वास नहीं, उनके लिए धर्म का मूल्य सवोंपिर है। जिन्हें आत्मा में विश्वास नहीं, उनके लिए धर्म उत्ता ही मूल्यहीन है, जितना कि एक आध्यात्मिक के लिए पदार्थ। धार्मिक व्यक्ति भी पदार्थ का उपयोग किए विना नहीं जी सकते, पर उनकी हिए में उसका कोई खतन्त्र मूल्य नहीं होता। अनात्मवादी भी धर्म के सामान्य नियमों का अनुगमन करते हैं, पर उनका लह्य धर्म के द्वारा आरमा को मुक्त करने का नहीं होता।

इस समय हमारे सामने तीन इष्टिकोण हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार ही नहीं करते । उनके कर्तव्य-निर्णय के माध्यम देश, काल और परिस्थिति होते हैं। इन्छ लोग धर्म को खीकार करते हैं और समाज की हर आवश्यक सेवा को धर्म मान कर्तव्य और धर्म को एक ही मानते हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार करते हुए भी धमाज का आरम-विकास करने वाली सेवा को ही धर्म मानते हैं। वे धर्म और कर्तव्य को का आरम-विकास करने वाली सेवा को ही धर्म मानते हैं। वे धर्म और कर्तव्य को सर्वथा एक नहीं मानते। सामाजिक अध्युदय की दृष्टि से पहला विकल्प जितना

सरल है, छतना बूसरा या तीसरा नहीं है। तीसरा इसिलए सरल नहीं है कि नह धर्म को समाज के अभ्युदय का प्रमुख साधन नहीं मानता, बूसरा इसिलए नहीं कि नह समाज के अभ्युदय को प्रधानता देता है और उसका साधन बनाता है—मोच्च के हेतुभूत धर्म को। वह जिस साध्य की प्राप्ति के लिए धर्म है, उसे गीण करता है और जो साध्य गीया है, उसे प्रधान बनाता है।

समाज के अध्युदय के लिए जितना महत्त्व अर्थ-नीति और व्यवस्था का है, जतना धर्म का नहीं है और समाज-विकास के लिए जितना महत्त्व धर्म का है जतना अर्थ नीति और व्यवस्था का नहीं है। अध्युदय से हमारा अभिप्राय है—मौतिक प्रगित और विकास से हमारा अभिप्राय है—चारित्रिक प्रगित । समाज का मौतिक सस्थान अर्थ से आगे बढ़ता है। धर्म का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना ही है कि उसका अर्थ-नीति पर अकुश रहे, उसे विकृत न होने दे। समाज का चारित्रिक विकास धर्म से होता है। अर्थ का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना ही है कि परिष्कृत अर्थ-नीति में धर्म को विकासत होने में बाह्य परिस्थिति जिनत किठनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अध्युदय और विकास को एक मानने पर इधर धार्मिक जित्ताएं बढ़ीं तो उधर समाज-व्यवस्था भी जिटल बनी। इसीलिए समय-समय पर समाज के प्रसुखों और चिन्तकों को कहना पड़ा—धर्म और समाज-व्यवस्था का मिश्रण न किया जाए।

डा॰ वाराचन्द ने अपने रेडियो भाषण में कहा— "चहाँ तक धर्म का सम्बन्ध आध्यातिमक अनुभव से और सस्य, स्याग जैसे शाश्वत सिद्धान्तों से है, वहाँ तक इसके वारे में कोई कागड़े की गुजाइश नहीं। अर्थ और राजनीति से इसका सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं। क्यों कि ये वातें देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि इनमें परिवर्तन का विरोध किया जाय तो समाज गतिहीन और जड़ हो जाता है। इसिलए समाज या राजनीति के सामयिक परिवर्तनों को धर्म में परिवर्तन नहीं समकता चाहिए। आज के युग में इहलीकिक और पारलीकिक विषयों को अलग रखना ही ठीक है।"

दैनिक 'हिन्दुस्तान' के सम्याटक ने इनके भाषण का साराश इन शब्दों में दिया है— "आकाशवायी दिल्ली से ६ अगस्त १९५८ को राष्ट्रीय कार्यक्रम में डा॰ ताराचन्द ने 'धर्म और राजनीति' विषय पर अंग्रेजी में भाषण किया। उन्होंने कहा—धर्म

का जो आध्यातिमक रूप है वह नहीं बदलता, न उसके वारे में कोई विवाद हीना चाहिए, पर धर्म का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप है, उसमें जमाने के साथ परिवर्तन जरूर होता है। इस परिवर्तन का ऋर्थ धर्म में परिवर्तन या हस्तच्चेप न समका जाना चाहिए। उचित यह है कि आध्यातिमक वातों में राज्यका हस्तच्चेप न हो और राजनीतिक या सामाजिक निपयों में धर्म दखल न दे।"

## धर्म क्यों ?

अमात्मवादी धर्म को नहीं मानते। वे नीति को खीकार करते हैं और उसके उद्देश्य में वे स्पष्ट हैं। उनके अभिमत मे—"नीति एक सामाजिक आवश्यकता है और मनुष्य एक सामाजिक आणी है।" वस, यही विचार नीति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है रेट हैं।

ग्राहार, श्वासोच्छ्वास, इन्द्रिया, भाषा श्रीर मन-चे न श्रात्मा के धर्म हैं श्रीर न पुदुगल के । ये संयोगज हैं--श्रात्मा श्रीर शरीर दोनो के संयोग से जसत्र होते हैं।

भृख न आत्मा को जगती है और न शरीर को। भोग की इच्छा न आत्मा में होती है और न शरीर में। आत्मा और शरीर का योग जीवन है। जीवन मे भृख भी है और भोग भी है। ये व्यक्ति के निजी धर्म हैं। इनकी पूर्ति कभी वैयक्तिक प्रयाली से होती होगी पर जब से समाज बना, शासन का उदय हुआ तब से इनकी पूर्ति तामाजिक प्रणाली से होती हैं। सामाजिक दायिल क्रमशः विकसित हुआ है।

साधन अधिक होते हैं और उपमोक्ता कम, तब भूख और मोग समस्या नहीं बनते । साधन कम होते हैं और उपमोक्ता अधिक, तब वे समस्या वन जाते हैं, साधन पर्यात होने पर भी यदि संग्रह की वृत्ति अधिक होती है तो वे समस्या वन जाते हैं। अज्ञाज सन्तसुच वे समस्या वने हुए हैं—प्रायः सभी जगह, विशेष रूप से उन देशों में, जो अविकरित या अल्प विकरित हैं। आज के शासन तंत्र इनके समाधान में अनवरत लगे हुए हैं। भिन्न-भिन्न सामाजिक प्रणालियों का विकास इती उद्देश से हुआ है। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए समाज की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग और विकास हो—यह समक्ष में आने जैसा है।

इन दिनो एक नया विचार सामने आ रहा है, उसका संकेत है कि भूख और

भोग की समस्या के समाधान में धर्म का योग होना चाहिए। भूखे लोगो की छपेत्ता कर, जनकी ऋोर ध्यान न देकर जो धर्म चलता है वह क्या धर्म है ?

लाखों ज्यादमी भूख की समस्या से चितित हैं, उस दशा में धार्मिक लोग धर्म का उपदेश दें, उसका क्या अर्थ हो सकता है, जब तक वे भूखों की भृख मिटाने का यब न करें।

यह विचार कोई सर्वथा नया नही है। नया मेंने इसलिए कहा है, कुछ जन-सेवक इसकी चर्चा आजकल अधिक करते हैं। जो बुद्धिवादी या समाज-विज्ञान की दृष्टि से सोचने वाले हैं—वे इस विचार को अधिक महत्त्व नहीं देते। उसके पीछे एक निश्चित धारणा है और वह यथार्थ है। हम भावावेग से मुक्त होकर देखें तो यह स्पष्ट दीखेगा कि समाज की समस्या का समाधान सामाजिक व्यवस्था के समयो-चित्र परिवर्तन से जितना सलभ होता है, उतना दूसरे प्रकारों से नहीं।

जीवन की भौतिक समस्यात्र्यों का समाधान यदि धर्म के पास हो छीर यदि धर्म का उद्देश्य उनकी पूर्वि करना हो तो उसे समाज-व्यवस्था से अधिक मूल्य नही दिया जा सकता। मौतिक और आत्मिक—ये दो मिन्न कोटि के अखिल-कम हैं। मौतिक अखिल-कम सामयिक है और आत्मिक अखिल-कम नैकालिक। सामयिक व्यवस्था के साथ नैकालिक तत्त्व की संगति नहीं विठाई जा सकती। ये दो मिन्न दिशाए हैं—एक वन्धन है और एक मुक्ति। मौतिक जगत् आत्मिक अखिल्व को मिथ्या या प्राप्त मानता है और आत्मिक जगत् मौतिक उपमोग को वन्धन कारक मानता है।

यदाप एक ही व्यक्ति भौतिक और श्राध्यात्मिक दोनो प्रकार का जीवन जी सकता है, जीता है, किन्तु एक ही साथ दोनो प्रकार के जीवन नहीं जिये जा सकते, तात्मर्य की भाषा में एक ही क्रिया के द्वारा दोनो की आराधना नहीं की जा सकती ! भौतिक पदार्थों का प्रयोग किए विना कोई भी देहधारी नहीं जी सकता—यह जितना सच है जितना ही सच यह है कि पुद्गल और आतमा में सक्तप-कृत विरोध होता है, कियात्मक विरोध नहीं है ! पौद्गलिक पदार्थ धार्मिक के लिए साधक या वाधक इक्त भी नहीं हैं । वे अपने सक्तप में हैं, आतमा अपने सक्तप में हैं ।

विरोध या अप्रसंगति इनके सयोग की उपज है। आतमा पुर्गलो के सम्पर्क में आ जब उनमे मूर्व्छित हो जाती है—उनकी उपल्लिध के लिए आपने अस्तित्व के प्रितक्ल कार्य करती है तब उनमे बिरोधी योग बनता है। उस स्थिति में सूहम पुद्गल आत्मा से चियट जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आत्म-हित के प्रतिकृत होती है। वे चैतन्य को आहुत करते हैं। इसीलिए धर्म के मनीपियों ने कहा—मूच्छी से बचो; मूच्छों से बचने के लिए पौद्गलिक पदार्थों के सम्पर्क से बचो। आवश्य-कता को भी अनिवार्यता की कोटि मे ले आओ। अनावश्यक मत लो और आवश्यक भी वह लो, जो अनिवार्य हो। पदार्थ भले हों, आसिक न हो—यह सिद्धान्त जितना सरल है, उतना ही कठिन इसका आचरण है। पदार्थ को त्यांगे बिना आसिक को ल्यांग सके—यह सामान्य क्रम नहीं है। अपवाद में कुछ उदाहरण मिलते हैं, उन्हें सामान्य सिद्धान्त के रूप में व्यवहृत नहीं किया जा सकता।

लगमग सभी धर्म-प्रवर्तको ने कहा—भोग छोड़ो, लाग करो। लाग हमारे आध्यात्मिक विकास का सर्वोपिर मन्त्र है। लाग को कैवल निषेपात्मक कहने वाले इस तथ्य को मुला देते हैं कि आध्यात्मिक जगत् में आत्मा के लिए जगदेय कुछ भी नहीं है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। उसकी पूर्णता हेय पदार्थ सहम पौदगलिक पदार्थ से तिरोहित रहती है। वह आत्मा का स्पर्ध तभी कर सकता है जब आत्मा का उसमें लगाव होता है। लाग का अर्थ है—उसमें आत्मा का लगाव न रहे, नए तिरे से वह आत्मा का स्पर्ध न करे। हेय अंश का त्याग होता है, इसका अर्थ है—उपादेय अंश का विकास होता है। इसरे शब्दों में कहें तो आत्मा का विकास होता है। काण्ट ने कहा—नैतिक उच्चता के साथ सुख का साहचर्य होना चाहिए। त्याग संयम है, नैतिक उच्चता है। आनन्द आत्मा का सहज स्वरूप हो। जब हैय अंश की निवृत्ति होती है, तब आनन्द का अस्वण्ड सीत पूर एड़ता है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है—यह चिरपोपित मान्यता है। समाज की यह अपेचा है कि मनुष्य एक निश्चित सीमा तक त्याग या आतम-नियन्त्रण करें। इसमें धर्म के प्रति आस्था रखने या न रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सर्व सामान्य भूमिका है। सुसुद्ध लोग समाज की अपेचा को सामने रखकर आतम-नियन्त्रण नहीं करते। चे आतमा को उर्घ्य गामी बनाने के लिए वैसा करते हैं। सामाजिक प्राणी में प्राणीपणा, विषयेषणा और सुतैषणा होती है। वह उनके लिए कामना भी करता है, पर यह धर्म की उपासना नहीं है।

धर्म का अनुष्ठान आहमा के अस्तित्व पर आधारित है<sup>२८७</sup>। भगवान् महावीर ने कहा---

- (१) "इह लोक के लिए धर्म मत करो,
- (२) परलोक के लिए धर्म मत करो,
- (३) पूजा श्लाघा के लिए धर्म मत करो,
- (४) केवल आतम-शृद्धि के लिए धर्म करो <sup>२८८</sup>।"

भोतिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का विद्यान्त तथ वना होगा, जब वह जनता के लिए दुष्पाप्य थी। समाज-व्यवस्था के द्वारा जब वह सुप्राप्य हो गई, तथ उसके लिए समाज-व्यवस्था के अतिरिक्त धर्म की आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार जिन-जिन अगम्य और दुष्पाप्य पदायों की उपलब्धि के लिए मनुष्य इच्छुक थे, जन्ही के लिए धर्म करते गए। पर यह यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। पदार्थ सुप्राप्य जो वने हैं, वे धर्म के द्वारा नहीं वने हैं।

आतमा मौतिक पदार्थ नहीं है, जो किसी ममाज-व्यवस्था द्वारा उपलब्ध किया जा सके। वह इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि से परे हैं। उसकी उपलब्धि के लिए इनकी स्थिरता अपेदित है। ध्यान और साधना की पद्धित का विकास इसी निमित्त से हुआ है।

मन, वाणी और शरीर की चञ्चलता जितनी श्रिषक मिटती है, उतनी ही श्रिषक उनकी उपलब्धि होती है। पदार्थ की प्राप्ति के लिए भी स्थिरता की ससीम साधना करनी होती है, किन्तु उनकी श्रसीम साधना केवल श्रास्मेपलब्धि के लिए ही की जानी है। श्रान्सवादी का चरम तत्त्व हश्य जगत् से श्रागे नहीं है। श्रात्मवादी का चरम तत्त्व हश्य जगत् से श्रागे नहीं है। श्रात्मवादी का चरम तत्त्व हश्य ही नहीं है। हश्य की श्राराधना दोनों के लिए आवश्यक है श्रीर उसका निर्देशन समाज-शास्त्र से मिलता है। श्रहश्य जगत् की श्राराधना केवल श्रात्मवादी के लिए है, इसीलिए वह धर्म का श्रान्वरण करता है। इन्द्र ने राजर्षि नामि से कहा—पार्थिव। श्राश्चर्य है कि तुम प्राप्त भोगों का स्थाग करते हो १ श्रीर श्रप्राप्त भोगों की प्रार्थना करते हो १ किन्तु इससे तुम्हें पञ्चताना होगा।

राजिं ने कहा— "ये काम भोग शल्य हैं, विप हैं, ग्राशीविप सर्प के समान भयकर हैं। जो इनकी प्रार्थना करता है, वह काम-भोगों को भोगे विना भी दुर्गित में जाता है<sup>२८९</sup>। . विरक्त आत्मा की मोश्च में जो आस्था होती है, उसे अनुरक्त आदमी नहीं पकड़ सकता और अनुरक्त की पदार्थों में जो आस्था होती है, उसे एक विरक्त आदमी नहीं सममा सकता। किन्तु यह स्पष्ट है कि भोग के लिए यदि धर्म हो तो उसका वास्तविक उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है और धर्म से यदि भोग मिलते हों तो उसका सहस्प ही नष्ट हो जाता हैं।

भृगु पुरोहित ने कहा-पुत्रो ! जिसके लिए लोग तप करते हैं, वे सब धन, स्त्रियां, खजन और काम-भोग तुम्हें प्राप्त हैं, फिर किसलिए तुम सुनि वनना चाहते हो ?

पुत्रो ने कहा--पिता ! धर्म की त्राराधना करने में धन, खजन श्रीर काम-भोगोका क्या प्रयोजन १ २९०

धन से भौतिक जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, श्रपनी या पराई किठनाइयों को मिटाया जा सकता है । विषमता से उत्तरत दौर्मनस्य का श्रन्त किया जा सकता है, किन्द्र धर्माराधना के लिए उसका कोई प्रत्यन्त उपयोग नहीं है। परोच-सहायता की बात इसरी है। मौतिक स्थिति कहीं श्रात्मिक विकास की श्रीर श्रात्मिक स्थिति कहीं भौतिक विकास की परोच सहायक हो सकती है।

प्रश्न ग्रमी शेप है कि जो अविकसित जातिया हैं, जिनके सामने सूख, व्याधि ग्रादि अनेक समस्याएं हें, उनकी सेवा में जो न लगे, दिर नारायण की उपासना न करे, गरीबी मिटाने का यक न करे, उसकी धर्म-साधना कैसी है ? यह करणा का मनोभाव है । पुरानी समाज-व्यवस्था में करणा का विशेष महत्त्व रहा है । समयं लीग हीन-दीन जनो पर दया दिखाए—इस करणा धर्म को मान्यता मिलती रही है । वर्तमान युग अधिकार जागरण का युग है ! इसमें करणा को महत्त्व नहीं दिया जाता । अविकसित जातियों का विकास करना, गरीबी को मिटाना, सब को मौतिक विकास का समान अवसर देना, आज की समाज-व्यवस्था के प्रधान श्रंग हैं । इन समस्याओं को धर्म के हारा कैसे मुलकाया जा सकता है, मौतिक विकास में धर्म कहाँ तक साथ दे सकता है ? यह गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य है । यह निश्चित है कि समाज में अविकसित और विकसित का मेर रहा, एक एक में गरीबी और दसरे पच्च में बहुलता रही, तो कूरता बढ़ेगी, घृष्णा फैतेगी और हिंसक कान्ति की समाजना मुद्दढ हो जाएगी । इस परिस्थित को मुलकाने के लिए अविकसित जी समाजना के लिए अविकसित जातियों को मौतिक साधनी से सम्पन्न करने का जो यन किया जाता है, उसका

खलप मत्ते ही आध्यारिमक न हो, परन्तु परिस्थिति से चरपन्न हिंसा की उत्तेजना की रोकने की दिशा में वह महत्वपूर्ण कदम है।

भौतिक विकास का समाज-व्यवस्था की दृष्टि से, आतिमक विकास का आध्या-तिमक दृष्टि से मूल्य आका जाए तो उनके स्वतन्त्र अस्तित्वो का हनन भी नहीं होता और किसी अनात्मवादी या आत्मवादी के सामने कोई समस्या भी उपस्थित नहीं होती।

धर्म की उत्पत्ति मय, दुःख आदि निमित्तो से नहीं हुई है, उसका निमित्त आत्मा का निकास, मुक्ति या पूर्याता की उपलब्धि है।

जिनका दृष्टिकोख न पूरा सामाजिक है और न पूरा श्राध्यात्मिक है, वे न केवल समाज के अध्युदय के लिए ही नीति को खीकार करते हैं और न विकास के लिए ही धर्म को । वे श्रम्युदय और विकास दोनों के लिए धर्म का सहारा लेना चाहते हैं। परिखाम यह होता है कि न नीति सफल होती है और न धर्म, न श्रम्युदय होता है और न विकास । कोई भी सामाजिक न्यक्ति श्रम्युदय श्रीर नीति की तब तक लपेचा नहीं कर सकता, जब तक वह सामाजिक जीवन जीता है, किन्तु विकासकी मावना उद्युद्ध होने के कारण वह धर्म की आराधना भी करता है। यह श्रम्युदय और विकास, नीति और धर्म के प्रति सामजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है।

### धर्म क्या है ?

धर्म शब्द अपने आप में जलकन मरा है। वह अभ्युद्य के हेतुभूत विधि-विधानों व मोच के साधनो तथा और भी अनेक अथों का वाचक है। अधिक जलकन का कारण भी यही है। यदि धर्म शब्द मोच के साधनो का ही वाचक होता तो सम्भवतः इतनी जलकनें नहीं वढतीं। अपने आपको सुधारक या क्रान्तदशीं मानने वाले मी अपनी हर सामाजिक प्रवृत्ति को धर्म का रूप देने का लोभ-सवरण नहीं कर पा रहे हैं—यह बहुत बड़ा आएचर्य है। अभ्युद्य और विकास में कोई अन्तर ही न ही, नीति और धर्म एक ही हो तो धर्म को अभ्युद्य की मूमिका से आगे से जाने का अर्थ ही क्या है श समाज-नीति से प्रथक् उसके अस्तित्व का सीकार ही क्यो श धर्म का स्वीकार इसीलिए तो है कि जसका साध्य अभ्युद्य से भिन्न है। धर्म का स्वतन्त्र अस्तित्व इसीलिए तो है कि जसका स्वरूप नीति से भिन्न है। नीति से हमारा ऋभिप्राय है जीवन-यापन की व्यवस्थित पद्धति, ऋभ्यद्यकारक व्यवस्था। इसका खरूप धर्म से इसिलए भिन्न है कि धर्म का आदि, मध्य या अन्त जो कुछ भी है वह अहिंसा है और नीति के सामने सर्वोपरि प्रश्न होता है--सामाजिक जीवन की उपयोगिता। सामाजिक उपयोगिता के लिए हिंसा त्रावश्यक हो तो वह नीति को मान्य हो सकती है, होती है, पर धर्म को वह मान्य नहीं हो सकती। खेती सामाजिक जीवन की अपेचा है, इसलिए वह हिंसा होते हुए भी नीति द्वारा सम्मत है। धर्म-सम्मत इसलिए नहीं कि वह हिंसा है, भले फिर वह अनिवार्य हो। एक दिन मोचार्थी को उससे मुक्त होना होता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने लिखा हैं---'खेती इलादि त्रावश्यक कर्म शरीर-व्यापार को तरह त्रनिवार्य हिंसा है। उसका हिंसापन चला नहीं जाता है और मनुष्य ज्ञान और भक्ति के द्वारा अन्त में इन श्रनिवार्य दोपो से मोच प्राप्त करके इस हिंसा से भी मुक्त हो जाता है 25 17 -- इसरी जगह वे इस तथ्य को इन शब्दों में खीकार करते हैं-- "यह बात सच है कि खेती में सूद्रम जीवो की अपार हिंसा है २९२।" धर्म की भूमिका पर चिन्तन करने वाले प्रायः सभी धर्माचायाँ ने कृषि को ऋहिंसा-धर्म नहीं माना है। वहा आधर्य तो यह है कि राजनीति की कसौटी पर धर्म को परखा जाता है। धर्म मोच की कसौटी पर ही खरा जतर सकता है, राजनीति की कसौटी पर नहीं। धर्म की चर्चा निर्विकल्प-समाधि, जीवन-मुक्ति, पूर्ण संवर, पूर्ण अकिया और शरीर-मुक्ति तक चली जाती है, पर राजनीति इसे कब मान्य करेगी। स्राखिर हमे अपनी-अपनी सीमा के विधि-निपेधो का ध्यान रखना चाहिए। धर्म के विधि निपेधो को राजनीति या समाज-नीति की दृष्टि से तौलें श्रीर उनके विधि-निषेधों को धर्म की दृष्टि से तौलें तो उनमे पूर्ण सामजस्य कैसे होगा 2 आत्म-विकास के जो उपादान हैं, वे धर्म हैं। आत्म-स्थिति ही धर्म है।

# प्रवृत्ति और निवृत्ति

जब से मोच की मान्यता चली है तब से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की उर्चा भी चल रही है। कुछ लोग प्रवृत्ति को अधिक महत्त्व देते हैं और कुछ लोग निवृत्ति को। सच तो यह है कि जीवन-काल में प्रवृत्ति को छोड़ा ही नहीं जा सकता और मोच के लिए निवृत्ति की भी उपेचा नहीं की जा सकती। जैन मुनि के लिए पांच समितिया प्रवृत्यात्मक धर्म है और तीन गुप्तिया निवृत्यात्मक धर्म है २९३ । कहा जाता है तेरापन्य प्रवृत्ति को धर्म नहीं मानता-इसमें पूरी सचाई नहीं है। धर्म दो प्रकार के ई--संवर और निर्जरा। इनमें निर्जरा प्रवृत्यात्मक धर्म है। अनागत कर्म-परमाशुस्त्री का निरोध सवर से होता है और सचित कर्म-परमाग्रास्त्रों का विनाश निर्जरा से होता है। ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मिलकर मोद्य की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। केवल निवृत्ति से भी मोच्च नहीं होता और वह केवल प्रवृत्ति से भी नहीं होता। तेरापन्थ के अनुसार निवृत्ति से परिष्कृत प्रवृत्ति धर्म है। अस्यममय प्रवृत्ति धर्म नहीं है। प्रेम, आत्मीपम्य, सल-वचन, सतीष और लाग-ये धर्म हैं। प्रमाचतु पंडित सुखलालजी की निम्न पित्तयों का म्राभिमत तेरापन्य की कब म्रामन्य रहा है ? वे पक्तिया ये हैं--- "जो व्यक्ति सार्वभीम महात्रतो को धारण करने की शक्ति नही रखता उसके लिए जैन परम्परा में ऋगुवतो की सृष्टि करके धीरे-धीरे निवृत्ति की ऋोर त्रागे वढने का मार्ग भी रखा है। ऐसे यहस्थों के लिए हिंसा ऋादि दोषों से ऋशतः वचने का विधान किया है। उसका मतलव यही है कि ग्रहस्थ पहले दोपों से बचने का अभ्यास करें। पर साथ ही यह आदेश है कि जिस-जिस दोव को वे दूर करें, उस-उस दोष के विरोधी सद्गुलों को जीवन में स्थान देते जाए। हिंसा की दूर करना हो तो प्रेम श्रीर श्राह्मीपस्य के सद्गुणों को जीवन में व्यक्त करना होगा। सख विना बोले और सत्य बोलने का वल विना पाए असख से निवृत्ति कैसे होगी १ परिग्रह और लोम से वचना हो तो सन्तोप और खाग नैसी गुरा-पोषक मबुत्तियों में श्रपने श्रापको खपाना होगा<sup>२९४</sup>।" परन्तु उनकी वे पंक्तिया जिनकी रचना इन शब्दों में है- "दान का निषेध सार्वजनिक हित प्रवृत्ति का निषेध इतना ही नहीं. जीव-दया पालन का भी निषेध, यह हुई तेरापन्य की निवृत्ति १९५"-चिन्तन की गहराई लिए हुए नहीं हैं। तेरापन्य की मान्यता का यह वैसा ही चित्रण है जैसा कि स्याद्वाद का निरसन करते समय शकराचार्य ने किया है। दान सम्रह का न्नावरण है-इस ऐतिहासिक तथ्य को पडितजी जैसे मनीषी व्यक्ति दृष्टि से न्त्रोफल कर देते हैं-यह आइचर्य की वात है। क्या जैन आगम साहित्य में असयति-दान को धर्म माना है १ २९६ "असंयति को दान देकर जो पुरुष-फल की इच्छा करता है, वह जलती हुई अग्नि में बीज बोकर अनाज पाना चाहता है १९७।" क्या यह आचार्य श्रमितगति की वाणी नहीं है १ कन्या-दान, गो-दान, भूमि-दान आदि को धर्म की

कोटि में मानने से इन्कार नहीं किया है २९८ १ यदि यह है तो फिर "तिरापंथ दान का निषेघ करता है"—इस उक्ति के पीछे रहस्य क्या है १ किसी कार्य को धर्म न मानना और उसका निषेघ करना—ये दोनों एक तो नहीं हैं। तेरापंथी लोग अधयित दान को मोच धर्म नहीं मानते—यह दान का निषेघ कैसे १ तत्त्व-चिन्तन की भूमिका में महात्मा गांधी ने माना कि खेती में हिंसा है, पर खेती में हिंसा मानने का अध्ये उसका निषेघ कैसे हीगा १ आवश्यक कार्यों का निषेध नहीं किया जा सकता—यह जितना सच हैं उतना ही सच यह भी है कि आवश्यक होने के कारण हिंसा को अधिंस और असंयम को मोच-धर्म नहीं माना जा सकता।

कृषि में हिंसा है, खाने में भी हिंसा है, जीवन चलाने में भी हिंसा है। जो हिंसा है वह है। उसे खीकार करने का अर्थ है—तथ्य का खीकार। मनुस्पृतिकार ने लिखा है—"गृहस्थ के घर पाँच वध-स्थान हें—चूल्हा, चक्की, बुहारी, श्रोखली और जल का घर<sup>२९९</sup>"। यह तथ्य की खीकृति है। इसका अर्थ निषेध कैसे होगा? जीवन की आवश्यकताओं व सामाजिक अपेचाओं का निषेध किया भी कैसे जा सकता है?

विनोवाजी ने लिखा है— "कुछ जैन वन्धु तो खेती करना पाप मानते हैं। खेती के काम से जन्तुओं की हिंसा होती है। पर वह हिंसा लाचारी की हिंसा है। शरीर के साथ-साथ कुछ न कुछ हिंसा खुड़ी हुई है, इसलिए उससे वचकर आप नहीं रेह सकते! धान्य उत्पादन करने में हिंसा होती है, तो क्या धान्य का ज्यापार करने में हिंसा नहीं होती? खाना पैदा करने में पाप है, तो क्या खाना खाना पाप नहीं है विन हों होती? खाना पैदा करने में पाप है, तो क्या खाना खाना पाप नहीं है विन हों से क्यों का विश्लेषण है। यह सत्य है—हिंसा धान्य उत्पान करने में भी होती है और उसके ज्यापार में भी। वह खाना पैदा करने में भी होती है और खाने में भी। पर जैन-हिंस इसका फिलत यह नहीं कि खेती मत करों, ज्यापार मत करों या मत खाओ। आनन्द आवक मगवान् महावीर का प्रधान उपासक था। उसके बहुत बड़ी खेती थी। वह किसान भी था और बारह नती आवक भी। खेती हिंसक धन्धा है और ज्याज का धन्धा या ज्यापार हिंसक धन्धा नहीं है—ऐसा गलत विचार भी कुछ लोगों में हढ़मूल बना, पर यह वास्तिवक नहीं है। महापुराण में ज्याज को आर्त-ध्यान माना है—महाहिंसा का हेतु माना है। वर्तमान के अधिकाश जैनी खेती नहीं करते, इसका कारण आहिंसा-दृष्ट नहीं है।

उसका कारण है-सुविधानाद, ऐश्वर्य श्रीर श्रारामपरता । कुछ स्थानो के, जैसे कच्छ में जैन बन्धु अभी भी खेतीहर हैं। १६ वीं शताब्दी में राजस्थान में भी बहुत जैनी खेती करते थे। जो लोग आज लखपती या करोड़पती हैं, छनके वाप-दादा किसान भी थे। जैन धर्म की ऋहिंसा का खेती से विरोध कहाँ है १ आचार्य भिन्नु ने आनक के बारह बतों की विवेचना की है। उसमें उन्होंने आवक को खेतिहर के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रावक गुरु के पास आता है और वारह बतो को खीकार करने की प्रार्थना करता है। पहला बत अहिंसा है। उसे खीकार करते समय वह कहता है- "प्रभो। पहले वत में हिंसा का प्रत्याख्यान होता है। हिंसा दो प्रकार की है-त्रस जीवो की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा। स्थावर जीवों की हिंसा न करूँ तो पेट नहीं भरता, इसलिए मैं जस जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ श्रीर स्थावर जीवों की हिंसा का परिमाण करता हूँ। एक बात और है—मैं इतना सहिष्णु नही हुँ कि ऋपराधीको स्नुमाकर सर्कुं। मै उन्ही त्रस जीवों को नहीं मारूँगाजी अपराधी नहीं हैं। अहिंसा में सावधानी की वहुत आवश्यकता है, मैं इतना सावधान नहीं हूँ। मैं धान तीलता हूँ, गाडी पर चढकर गावों में जाता हूँ, खेती करता हूँ, वहाँ बहुत जीव मर जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ सकल्प पूर्वक त्रस जीवों को मारते का प्रत्या-ख्यान करता हूँ 309 ।"

यह प्रसंग त्राचार्य मिद्धु के दृष्टिकोय पर भी प्रकाश डालता है। सनका दृष्टिकोण यही था कि हिंसा को, भले फिर वह अनिवार्य हो, अहिंसा न माना जाए। जो अहिंसा नहीं है, उसे मोच-धर्म की दुद्धि से न किया जाए। सामाजिक प्रायी समाज की आवश्यकताओं को पूरा न करे—यह प्रतिपाद्य न सनका था और न किसी भी तेरापथ के आचार्य का कभी रहा है।

## कृषि जो समाज की आवश्यकता है

जहाँ देह है वहाँ आहार है। जहाँ आहार है वहाँ प्रयत्न है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ सहयोग है। समाज और क्या है? सहयोग का विनिमय ही तो समाज है। समाज आकिक नहीं होता वह गुण-मात्रिक होता है। इसीलिए समाज की जो आवश्यकता है, वह व्यक्ति की आवश्यकता है और जो व्यक्ति की आवश्यकता है, वह समाज की आवश्यकता है। कृषि समाज की आवश्यकता है, जब मनुष्यों के लिए वृच्च आहार पर्याप्त नहीं रहा तब वे अन्नाहारी वनें। जैन साहित्य के अनुसार भगवान् ऋषमदेव ने प्रचा के हित के लिए कृषि का उपदेश दिया <sup>302</sup>।

कृषि समाज के निर्वाह और अभ्युदय का हेतु है, इसलिए यह प्रजा के लिए हितकर है<sup>303</sup>।

प्रजा के लिए कृषि जितनी हितकर है, उतना ही हितकर वाणिज्य है। आयात-निर्यात के बिना त्रावश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती। समाज के लिए कृषि भी हितकर है, वािंगाज्य भी हितकर है, श्रीर भी श्रनेक कार्य हितकर हो सकते हैं। हिंसा भी समाज के लिए हितकर है। सुरक्षा के साधन और शस्त्रास्त्र भी उसके लिए हितकर हैं। एक शब्द में समाज के लिए जो आवश्यक है वह सब हितकर है। समाज का हित निर्वाह की सामग्री अस्पत्न करने में है---श्रीर अभ्युदय करने में है-- पटार्थों का विकास करने में है। इस रेखा तक सम्भवतः मतद्वेष नहीं है। एक अनात्मवादी भी-जिसके लिए अहिंसा नीति हो सकती है, धर्म नहीं---समाज का अभ्युदय चाहता है और उसके निर्वाह की साधन-सामग्री को उत्पन्न करना चाहता है। एक आत्मवादी भी वैसा ही चाहता है, जिसके लिए ऋहिंसा का मूल नीति से बढकर होता है। सामाजिक हित का जहाँ प्रश्न है वहाँ एक आत्मवादी और अनात्मवादी दोनों का धरातल एक है। किन्त आतम-हित का प्रश्न ऋनात्मवादी के लिए नगण्य है ख्रीर ख्रात्मवादी के लिए वह महत्त्वपूर्ण है। स्रहिंसा अगत्मवादी के लिए धर्म है। इसलिए वह जिस प्रकार समाज-हित की दृष्टि से सोचता है, उसी प्रकार हिंसा श्रीर श्रृहिंसा की दृष्टि से मी सोचता है। जिससे समाज का हित सधता है--निर्वाह और अध्युदय होता है, वह सारी प्रवृत्ति ऋहिंसा है-यह कैसे माना जाए व यदि यह माना चाए तो इसका निष्कर्ष होगा कि जो समाज के लिए त्रावश्यक है, वह ऋहिंसा है और जो अना-वश्यक है, वह हिंसा है।

भगवान् ऋषभदेव ने जनता की आवश्यकता को समक्त कृषि का उपदेश दिया पर उसे अहिंसा नहीं कहा। आचार्य हैमचन्द्र ने लिखा है— "ये सब कृषि, वाणिज्य आदि कार्य सावय हैं— हिंसा के दोष से युक्त हैं, फिर भी खामी (ऋषभदेव) ने लोका- नुकम्पा से प्रेरित होकर इनका प्रवर्तन किया क्योंकि राजा होने के नाते ऐसा करना वे अपना कर्तव्य मानते थे 30 %।" आवश्यक होने मात्र से हिंसा अहिंसा नहीं वन जाती। जो हिंसा है, वह पाप है। पाप का एक ऋर्य होता है— निन्दनीय आचरण।

खेती कोई निन्दनीय आचरण महीं है। वह समाज सम्मत आचरण है और धर्मे-शास्त्र की दृष्टि से भी वह जीवन-निवाद का आर्यजनीचित साधन है। '

कर्मार्थ तीन प्रकार के हैं-सावद्य कर्मार्थ, अल्प सावद्य कर्मार्थ और असावद्य कर्मार्थ । सावद्य कर्मार्थ असि, मिन, कृपि, विद्या, शिल्प और विश्वकर्म के मेद से छह प्रकार के हैं। तलवार, धनुष आदि शख-विद्या-में निपुर्ण असि-कर्मार्थ हैं। सुनीमी का कार्य करने वाले मिन्कर्मार्थ हैं। हल आदि से कृपि कर्म करने वाले कृपि-कर्मार्थ हैं। चित्र, गियात आदि ७२ कलाओं में कृशल विद्या-कर्मार्थ हैं। घोदी, नाई, छुहार, कुम्हार आदि शिल्प-कर्मार्थ हैं। चन्दन, धी, धान्यादि का व्यापार करने वाले विषक्तर्मार्थ हैं। ये छहीं अविरत होने से सावद्य कर्मार्थ हैं। आवक और आदिकाए अल्प सावद्य कर्मार्थ हैं। मुनि व्रतथारी स्थत असावद्य कर्मार्थ हैं

पाप का दूसरा अर्थ है असत् कर्म-परमागुओ का वन्धन । इस अर्थ में खेती मी पाप है । उसमें जीवो की हिंसा होती है । उससे वन्धन भी होता है । योडे से समयक से उसकी मुक्ति हो जाती है, यह मले माना जाए पर जिससे थोड़ा मी वन्धन होता है, उसे मुक्ति का साधन कैसे कहा जाए १ आचार्य विनोवा ने लिखा है—"जो धर्म कृषि को पाप मानता है, वह धर्म नहीं है"—उसका आशय निन्दनीय कर्म से हो तो हमें कुछ नहीं कहना है और उसका आशय यदि वन्धन हो तो हम यह कहने के लिए विवश हैं कि जैन धर्म कृषि को वन्धन कारक मानता है, किन्तु मुक्ति कारक नहीं । प्रश्नव्याकरण सूत्र में जीवनिकायों की हिंसा के प्रयोजन वतलाए हैं। वहाँ पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा का प्रयोजन वतलाते हुए लिखा है—"अनेक लोग कृषि, पुष्करिस्पी, बावड़ी, कूप, सरोवर, तालाव, चैत्य, खाई, आराम, विहार, स्त्य, प्रासाद, मवन, कोपडी, देवालय, मण्डप आदि अनेक प्रयोजनों से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करते हैं हैं हैं।

स्रानन्द भगवान् महावीर को प्रसुख उपासक था। वह कुटुम्ब का प्रधान था स्त्रीर प्रक वडा 'किसान था। श्रीर भी अनेक जैन किसान हुए हैं। इसमें धर्म का प्रश्न ही क्यों श्री को जीवन-निर्वाह की स्त्रावश्यकता है, उससे किसी भी धर्म का स्रमु-यायी उदासीन नहीं हो सकता।

आज की- बढ़ती हुई जनस्ख्या ने खेती के प्रश्न को फिर विकट सना दिया है। खेती और अहिंसा की चर्चा नई नहीं है। यह आवश्यकता और जीव-बध का दृन्द है, इसिलिए यह चर्चा होना अस्नामानिक भी नहीं है। इस निषय की चर्चा भारत से नाहर भी हुई है। अमरीकी नैकानिक डाक्टर अलेक्जेण्डर एफस्कच ने खित में अहिंसा' शीर्षक अपने लिखित भाषण में अहिंसा के बारे में कई प्रश्न उपस्थित किए हैं।

जन्होंने लिखा है— "पृथ्वी से अन्न को जपजाने अर्थात् खेती करने का— सर्वोपिर अहिंसा पालन के संग मेल नहीं खाता है। खेती में निरुचय ही, बनस्पति के साथ ही नहीं, पशु-प्राणियों के साथ भी संग्राम करना पड़ता है। जहाँ तक बन-स्पति का सम्बन्ध है, किसान अपनी फसलों के साथ इतनी हिंसा नहीं करता है, जितनी वह अपनी खेती की जमीन पर स्वतः जगने वाले पौधों के साथ करता है।"

"सर्च उच्च आदशों की तरह, श्रहिंसा के आदर्श का भी पालन करना सहज नहीं है, जिस स्वाभाविक ढंग से मनुष्यों को चलना श्रीर खाना श्राता है, उस तरह श्रहिंसा का पालन नहीं आता। जिस संसार में जीवित प्राणी जमीन और खाथ के लिए निरन्तर प्रतिद्वन्द्विता करते रहते हैं; जिस संसार में एक प्राणी इसरे प्राणियों को खाकर ही जिन्दा रह सकता है, उसमें श्रहिंसा का पालन अत्यधिक कठिन है। शायद श्रपने चरम रूप में श्रहिंसा का श्रादर्श की तरह रहेगा, जिस पर पहुँच सकने के बजाय, श्रादमी पहुँचने की चेष्टा ही करेगा।

महातमा गांधी ने भी इस विषय पर विशद चर्चा की है । उन्होंने खेती को अनिवार्य माना है, सदोष भी माना है, उस दोष की ज्ञान आदि के द्वारा मुक्ति हो जाती है, यह भी माना है और व्यवहार-शास्त्र की दृष्टि से उसे शुद्ध पुण्य कर्म भी माना है—"हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा मात्र पाप है। किन्छ जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है, उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता। इसिलए यजार्थ की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य कर्म मानता है ३०७।" व्यवहार की मूमिका में इसे पाप सम्मवतः कोई भी नहीं मानता। भूमिका-मेद और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए तो इसमें कोई किंतिनाई नहीं है।

' कृषि सब लोग करें—यह विचार श्रम की प्रतिष्ठा के लिए सहज है पर व्यावः . ह्यारिक है था नहीं—इस चर्चा में यहाँ नहीं जाना है। फिर भी यह स्पष्ट हैं कि सांगाजिक जीवन परस्पर के सहयोग की मित्ति पर टिका हुआ है। उसके सहयोग का अर्थ विभिन्न अमी का विभाजन है—इसीलिए सव खेती करे—यह आग्रह भी विशेष मूल्यवान नहीं है। किन्तु वर्तमान स्थिति में खावान्नों की कमी है। जन-सख्या तीन गित से बढ रही है। कुषि-सवर्षन के लिए जनता की प्रोत्साहित करना विशेष अपेचित है। इस अपेचा को सामयिक धर्म तक ले जाया जाए, वह एक इसरी बात है किन्तु उसे शाश्वत धर्म—अहिंसा-धर्म का रूप न दिया जाए। वेह-मुक्ति की साधना को देहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न खपाया जाए। परिस्थितिया समाज शास्त्रीय स्तर पर जितने सहज दग से सुलक्ष सकती हैं, उतनी सहजता से धर्म शास्त्र और ज्यवहार-शास्त्र को मिश्रित करने पर नहीं मुलक्षती।

भृषि क्रिष करें—इस पर थोड़ा विचार करना स्नावश्यक है। घर से मुक्त होकर चृषि वने और फिर वह कृषि करे—यह वात व्यवहार में खतनी सरल नहीं है, जितनी हम सोचते हैं। कृषि के पीछे घर की सारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। ऋषि कोरा घर ही नहीं छोड़ता है, वह भूमि भी छोड़ता है और-और साधन-सामग्री को भी छोड़ता है। ऋषि अनुत्यादक न हो जाए—यह विचार वर्तमान की परिस्थितियों से उपजा है। सन्यास या मुनि-जीवन की परिकल्पना में कृषि का स्थान नहीं है, उनका स्नाहार खतन्त्र भाव से भिन्ना देने वाले यहस्थों के इच्छाबृत स्नारम-संकोच से प्राप्त होता है। इसिलए वे उत्पादको पर भार नहीं बनते। और यह सच है कि वे उत्पादक बनकर जो देहाध्यास का त्याग और देह-मुक्ति चाहते हैं, उसमें लीन नहीं हो पाते।

डा॰ अलेक्जेण्डर ने लिखा है— "श्रहिंसा का पालन सब मनुष्यों के लिए समान माल से किन नहीं है। पुस्तकों में रत पण्डित, मिन्नाचारी साधु, कलाजीवी तथा ध्यवसायी मी यित वे दूजरे मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार में न्यायशील हों, निर्देश 'शिकारों' से विरत रहें और नाना प्रकार के उत्पाती की दाशुक्रों से समय समय पर होने वाली छोटी-मोटी विरक्तियों को सहन करने को तैयार हों, तो वे अन्य प्राणियों को प्रत्यत्व माल से बहुत ही कम कष्ट पहुचाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इन सब लोगों को भी भोजन करना ही पढ़ेगा और यिद उनका मोजन उन खेतों से आता है जहाँ अहिंसा का पालन नहीं होता, तो मोजन करने में वे परोच हिंसा या परकृत हिंसा का अनुमोदन करते हैं— यशिप उन्होंने कभी इन खेतों

को नहीं देखा है और यह जानते भी नहीं हैं कि वहाँ क्या होता है ? लेकिन वे विल्कुल निर्दोष नहीं माने जा सकते हैं और वे उनके भोजन को उत्पन्न करने वाले किसान के द्वारा की गई अहिंसा के नियमों के ज्याधातों के भागी हुए विना नहीं रह सकते हैं।"

अनुमोदन की यह परिभाषा उन पर लागू होती है जिन्हे अपने लिए रोटी पकाने, पक्षाने, पकाने वाले का अनुमोटन करने का त्याग नहीं है। जिसने ऐसा त्याग किंया है, जिसके जीवन-निर्वाह का एक मात्र विकल्प यही है कि कोई अपने खाने में से कुछ भाग दे—खयं कम खाए, दूसरा बना उसकी पूर्ति न करे—वह खाए वैसा न मिले तो न खाए, अनुशन करे नहीं उसके अनुमोदन से बच सकता है।

तर्क हो सकता है यदि सभी लोग हिंसा से बचने के लिए दूसरों पर निर्मर हो जाएं तो समाज का निर्वाह कैसे हो थ यह तर्क के लिए तर्क है, ज्यावहारिक नहीं है। बहाचर्य की चर्चा छिड़ने पर ऐसा ही तर्क उपस्थित होता है, यदि सब लोग बहाचारी बन जाए तो यह संसार कैसे चले थ पर सच यह है कि न तो सब लोग बहाचारी बनते हैं और न सब पूर्ण ऋहिंसा का ही आग्रह रखते हैं। ये भाव उन्हों में होते हैं जिनमें विशिष्ट बैराग्य का उदय होता है। यह उदय सब में कैसे हो सकता है और यदि हो जाएगा तो फिर ऐसा तर्क कोई करेगा ही नहीं।

. . एक व्यक्ति आश्रित है। फिर भी. एक नहीं है। राग, द्वेप, मोह-युक्त विचार या प्रवृत्तियां व्यावहारिक हैं और तद्-वियुक्त विचार एवं प्रवृत्तियां आध्यात्मिक हैं। उदाहरण खरूप खाय-व्यवस्था, यातायात-व्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था, पुरच्ना आदि कार्य व्यावहारिक हैं। अहिंसा, सत्य आदि आध्यात्मिक हैं। लोक-व्यवहार में व्यावहारिक कार्यों का महत्त्व है और आध्यात्मिक हिं। से आध्यात्मिक कार्यों का महत्त्व है। इस प्रकार दोनों का कार्यचेत्र पृथक्-पृथक् मानने से यथा सम्भव दोनों की खतन्त्रता में कोई वाधा नहीं आती। जैसा कि एक पादरी के प्रश्न के जत्तर में महात्मा गाधी ने लिखा है—"राष्ट्र आपके खास्थ्य, यातायात, विदेश सम्बन्धी मुद्रा आदि अनेक वातों की देखमाल करेगा, किन्तु मेरे या आपके धर्म की देखमाल नहीं करेगा<sup>20</sup> । यह प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है।"

<sup>\*</sup> जीवन के दो स्रोत हैं -- आध्यात्मिक और व्यावहारिक । ये दोनी .....

# परिश्चिष्ट : १ :

टिप्पणियाँ

```
१-इह मेगेसि नी सर्जा भवड, कम्हास्त्री दिसास्त्री वा स्त्रागस्त्री स्त्रहमंसि १ स्त्रित्य
      मे आया उववाइए वा नित्य १ के वा ऋहमंति १ के वा इस्री खुस्रो इह पेचा
      भविस्तामि। (श्राचारांग १-१)
' २--- अन्नागी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावगं। (दशवैकालिक ४-१०)
  ३-पढमं नायां तस्रो दया। (दशवैकालिक ४-१०)
  ४---येनाइं नामता स्यां कि तेन कुर्याम् ।
      यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रुहि ॥ (वृहदारएयोपनिषद्)
  ५-एकोहु धम्मो नरदेवतास्, न विजए अन्नमिहेह किंचि । (उत्तराध्ययन १४-४०)
  ६--- आतमा वा रे द्रष्टव्य : श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।
                                                    (बृहदारएयोपनिषद् २-४-५)
  ७--तमेव सच्च ग्रीस्संकं ज जिगोहिं प्वेइय । (भगवती १-३-३०)
  ५—सत्येन सभ्यस्तपसा द्वेष श्रातमा, सम्यक्तानेन ब्रहाचर्येण नित्यम्।
      त्रन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुस्रो, य पश्यन्ति यतयः चीखदोषाः॥
                                                        (मुख्डकोपनिषद् ३-५)
  ६-रागाद्वा द्वेषाद्वा, मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम्।
      यस्य त नैते दोषास्तस्यानतकारणं किं स्यात्॥
 १०-- ऋभिषेय वस्तु ययावस्थितं यो जानाति यथाकानञ्चाभिषत्ते स आसः।
                                                  (प्रमाण नयतत्त्वालोक ४-४)
 ११-से वेमि-- ग्रथ व्रवीमि, (ग्राचाराग १-१-३)
 १२--(चत्तराध्ययन २८-२०)
 १३—(उत्तराध्ययन २८-२६)
 १४--(उत्तराध्ययन २८-२४)
 १५-शोतन्यः अतिवाक्येभ्यः, मन्तन्यश्चोगपत्तिभिः।
       मत्वा च सतत ध्येयं, एते दर्शनहेतवः॥
 १६-दव्वाणसव्यमावा, सव्वपमारोहि जस्त जवलद्भौ।
       प्रव्वाहि नयविद्दीहिं, वित्यारुद्द कि नायव्यो ॥ (उत्तराध्ययन २६-२४)
```

१७--- त्रागमरुचोषपत्तिरुच, सम्पूर्णं दृष्टिकारणम् । त्रतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्भावप्रतिपत्तये ॥ (ज्ञानसार)

१६—इह द्विषिया भावाः—हेतुग्राह्या ऋहेतुग्राह्याश्च । तत्र हेतुग्राह्या जीवास्तित्वा-दयः, तस्ताधकप्रमाणसद्भावात् । ऋहेतुग्राह्या श्रमञ्यत्वादयः, ऋस्मदाय पेद्यया तत्ताधकहेतूनामसंभवात्, प्रकृष्टज्ञानगोचरत्वात् तह्नेतृनामिति ।

(प्रज्ञापना वृत्ति पद १)

१६---न च स्त्रभावः पर्यनुयोगमश्नुते---न खल्ल किमिह टहनो दहति नाकाश्चमिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरति ।

२०---अवर्षं तु गुरोः पूर्वे, मननं तदनन्तरम्। निटिध्यासनमित्येतत्, पूर्यंवोधस्य कारणम्॥ (शुकरहस्य ३--१३)

२१—जो हेउवायपन्यस्मि, हेउस्रो, स्रागमेय स्नागमिस्रो । सी ससमयपन्नवस्रो, सिद्धातविराहस्रो स्ननो ॥ (सम्मति प्रकरण ४५)

२२-भगवान् का समय ई० पू० ५२७ का है।

२३---(स्त्रकृताग १-१)

२४--तस्य श्रद्धैव शिरः। (तैत्तरीयोपनिषद्)

२५ — बुद्धिपूर्वा वाक् प्रकृतिवेदे । (वैशेषिक दर्शन)

२६--योऽनमन्येत मूले, हेतुशास्त्राश्रयाद द्विजः । स साधुभिर्वहिष्कार्यों, नास्तिको वेटनिन्दकः ॥(मनुस्मृति २-११)

२७---यस्तर्केणानुसन्धत्ते, स धर्मे वेट नेतरः। (मनुस्मृति १२-१०६)

. २८--(पंच वस्तु ४ द्वार)

२६--(लोक तत्त्व निर्णय)

३०-- न श्रद्धयेव त्विय पत्त्पातो, न द्वेपमात्रादरुचिः परेषु । यथावटासत्वपरीत्त्वया तु त्वामेव वीरप्रसुमाश्रिताः स्मः॥

(अयोग व्यवच्छेदिका २६)

खागमं रागमात्रेण्, द्वेषमात्रात् परागमम्। न श्रयामस्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दशा। (ज्ञानंसार)

३१---प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितन्डहिलामास-. च्ह्रलजातिनिभ्रहस्थानानां तस्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः । (न्यायस्त्र १-१)

```
३२--विषयो धर्मवादस्य, तत्तर्तन्त्रव्यपेत्त्या।
     प्रस्तुतार्थोपयोग्येव, धर्मसाधनलच्चाः ॥ (धर्मवादाष्टक)
३३—(शंकर दिग्विजय)
३४-- अन्यत एवं श्रेयास्येन्यत एव विचरन्ति वादिवृधाः।
     वाक्-सरम्मः क्वचिदिष न जगाद मुनिः शिवोषायम्।। (वादद्वार्निशिका ७)
३५—( महाभारते वनपर्वे ३१२-११५)
३६ - यबानुमितोऽप्यर्थः, कुशलैरनुमात्मिः।
     श्रिमयुक्ततरेरन्ये, रन्ययैवीयपद्यते ॥
     शायेरन् हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः।
     कालेनैतानता प्राज्ञैः, इतः स्यात्तेषु निश्चयः ॥
     न चैतदेव यत्तस्मात्, शुष्कतर्कप्रहो महान्।
     मिथ्याभिमानहेतुत्वात् , त्याज्य एव मुमुद्धाभिः॥
                                        (योगदृष्टि समुख्य १४३-१४४-१४५)
३७ - राज्य लोगम्मि सारभूय। (प्रश्रन्याकरण २)
३८--सखमायतनम्। (कैनोपनिषद् चतुर्थं खण्ड ८)
३६-- एकाप्यनाद्याखिलतत्त्वरूपा, जिनेशगीर्विस्तरमाप तर्कैः ।
     तत्राप्यसत्य खर्जं सखमङ्गीकुर खय खीयहितामिलाषिन् ॥
                                                        ( द्रव्यानुयोगतर्कणा )
४०--( न्यायसूत्र १-१-१, वैशेपिक दर्शन १-१-१)
Y१—( सर्व पदार्थ लच्चां संग्रह, पृष्ठ २७ )
४२--नानाविरुद्धयुक्तिपावल्यदौर्वेल्यावधारणाय वर्तमानी विचारः परीचा ।
४३—( स्त्रकृतांग १-१-१) .
४४—( समवायाग )
४५--( वह दर्शन समुचय ७५-७६ )
४६--- मनुष्या वा ऋषिषूकामस्यु देवानबुवन् की न ऋषि भवतीति । तेभ्यं एवं तर्क-
 . 'ऋषि प्रायच्छेन्-----) (निरुक्त २-१२)
४७—गुर्खाणमासस्रो दव्व । ( सत्तराध्ययन २५–६ )
Y-- सद् देखें वा । ( भगवती )
```

```
YE--- उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत् । ( तत्वार्थं सूत्र ५-२६ )
५० - चैशेषिक दर्शनकार ने जहाँ द्रव्य के लच्चण में किया शब्द का प्रयोग किया है,
      वहाँ जैन दर्शन में पर्याय शब्द का प्रयोग हुन्ना है--- कियागुणवत् समन्।यिकारग्-
      मिति द्रव्यलचणम्' (वैशेषिक दर्शन १-१-५, 'गुण्पर्याश्रयो द्रव्यम्'
 ( जैनसिद्धान्त दीपिका १-३ । )
५१-( पातखल योग, मीमांसा श्लोक वार्तिक पृष्ठ ६१६, शास्त्र दीपिका।)
५२- घटमौतिः सुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्।
      शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य, जनी याति सहेतुकम् ॥
                                              ( शास्त्रवार्ता समुखय ७ श्लोक २ )
५३---( भगवती १३-४-४८१ )
५४-एगे धम्मे-एकः प्रदेशार्थतया ऋत्तरुवातप्रदेशात्मकत्वेऽपि द्रव्यार्थर्तयाः तत्त्वै-
      कत्वात्। (स्थानाग वृत्ति १)
पूप्-लोयमेते, लोयपमाखे - ( भगवती २-१० )
५६--( भगवती १३-४ )
५७--( भगवती १३-४ )
प्रद—धर्माघर्मविभुत्वात्, सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात्।
      नोलोकः कथित् स्या, ल च सम्मतमेतदर्थाणाम् ॥ १ ॥
     तस्माद धर्माधर्मी, अनगाढी न्याप्य लोकखं सर्वम्।
      एवं हि परिच्छिन्नः, सिड्यति लोकसाद् विमुत्वात्॥२॥
                                                       (अज्ञापना वृत्ति पद १).
५६ - लोकालोकव्यवस्थानुपपत्तेः। (प्रज्ञापना वृत्ति पद १) -
६०—यो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदामिचेयः, सस सविपत्तः। यथा घटोऽघटविपत्तकःन
      यश्च लोकस्य विषद्यः सोऽलोकः (न्यायालोक)
६१—सोक्यन्ते जीवादयोऽस्मिन्नित लोकः, लोकः—धर्माधर्मोस्तिकायव्यविद्धिन्ते,
     - श्ररोपद्रन्याधारे, वैशाखस्थानकटिन्यस्तकरखुग्मपुरुषोग्लचिते त्र्राकाशखण्डे । -
                                                 ं ( स्नाचारांग;दीका १-२-१ )
```

६२--- ग्रलोकाभंत भावाद्यैभांवैः पञ्चभिवल्कितम् । स्वनेनैव विशेषेण्, लोकाभात् पृथगीरितम् ॥ (लोक मकास २-२५)

```
६३--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिखी खुत्ता ।
     इयरहा गासे तुल्ले, लोगालोगेत्ति को मेत्रो ॥ (न्यायालोक )
६४---( मगवती ३-४ )
६५ — किमय भते । कालोति पञ्जुचइ १ गोयमा । जीना चेन अजीना चेन । '(भगनती)'
६६ -- कइया भते । दब्बा पण्याता १ गोयमा ! छ दब्बा परणाता, तं जहा-धम्मत्यिकाए,
     श्रधम्मत्यिकाए, श्रागासत्यिकाए, जीवत्यिकाए, पुगगलत्यिकाए, श्रद्धासमए i
                                                               (भगवती)
६७--समयाति वा, श्रावितयाति वा, जीवाति वा, श्रजीवाति वा पतुचिति ।
                                                           (स्थानाग ६५)
६८-ज़िवेसं मंते । पोरमली, पोरमले १ जीवे पोरमलिवि पोरमलेवि,।
                                                    ( भगवती ८-१०-३६१ )
६६ — देखो पारिभाषिक शब्दकोष (परिशिष्ट न० २) -
७०-( मगवती १३-४ )
७१--(स्थानाग २)
७२-( प्रज्ञापना वृत्ति पद ११ )
७३--( प्रज्ञापना वृत्ति पद ११ )
७४—( प्रज्ञापना वृत्ति पद ११)
७५--तएण तीसेमेघोघरितत्रमभीरमहुर्यरसद्दं जीयण परिमंडलाए सुधौसाए घंटाएँ
     तिक्खुतो उल्लालिश्राए समाणीए सोहम्मे कप्पे श्रृण्णेहिं धरूरोहिं वत्तीसविमाणा-
     वाससयसहस्सेहि ऋएखाइ सगूणाइं वत्तीसं घण्टासयसहस्साईं जमगसमगं कंग्राकणा-
     राव काउं पयत्ताई पि हुत्था। (जम्बूदीपे प्रकृति ५)
७६---( भगवती १३-४, २-१० )
७७--त्रजामेंकाम्। (संख्यं कीसुदी १)
७८- सोऽनन्तसमयः। (तत्त्वार्थं सूत्र ५-४० /)
७६--धम्म ग्रहम्मं श्रागास, दन्वं एक्केक्कमाहिय।
      श्रयन्ताणिय दव्वाणि, कालो।पोसील जन्तवो ॥ ( उत्तराध्ययन २८-८ )
८०—( भगवती २-१० )<sup>11 वर्</sup>ो
५१--( उत्तराध्ययन ३६, स्थानाग २-४)
```

```
58 J
                             जैन तस्व चिन्तन

⊏२---( भगवती १३-४, लोक प्रकाश २-३ )

प्रस्—( उत्तराध्ययन २८, लोक प्रकाश २-५ )
८४---( प्रज्ञापना वृत्ति पद १ )
प्यू:--( लोक प्रकाश २-५ )
=६—(हिन्दी विश्व भारती त्रक १ लेख १)
८७- (हिन्दी विश्व भारती अक १)
प्प-(हिन्दी विश्व भारती ग्रंक १ चित्र १)
प्रिक्तिसम्बद्धी खं भंते ! जीने, नो अक्रम्मश्रो विभित्तमानं परिणमइ, कम्मश्रो खं जए
    णो त्राक्रममत्रो निमत्तिमान परिणमइ। ( भगवती १२-५ )
कर्मजं लोकवैचिञ्जं चेतना मानसञ्च तत्। ( अभिघान चिन्तामिश्य कोष )
६१ - जो तुल्लसाहरगाण फले विसेसो ए सो विणा हैउं कजतगुत्रो गोयम । घडो व्य
      हेऊय सो कम्म। ( विशेषावश्यक माष्य )
                      मलविद्धमणेर्व्यक्तिर्यथानैकप्रकारतः ।
                      कर्मविद्धात्मविमसिस्तथा नैकप्रकारतः॥
६२--क्रियन्ते जीवेन हेतुमियेंन कारऐोन ततः कर्म मण्यते ।
६३--ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात् । (न्याय सूत्र ४-१)
६४--- त्रान्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् । (साख्य सूत्र ५-२५ )
६५--न खलु यो यस्य गुगाः स तत्मारतन्त्र्यकृत्। (न्यायालोक)
९६ स्विं पि काये। (भगवती १३-७)
      जीवस्स सरूविस्स । ( भगवती १७-२ )
      वण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा ऋहिंखच्छया जीवे.।
       गों संति अमुत्ति तदो, ववहारा मुत्ति वंघा दो ॥ ( द्रव्य सम्रह गाथा ७ )
 ६७—स्वी जीवा चेव ग्रस्वी जीवा चेव। (स्थानाग २)
 ६८-( मगवती ७-१० )
 ६६--दन्वं, खेतं कालो, भयोय भावो य हैयवो पंच।
       हेत समासेसा दस्त्री जायह सन्नास परगईसा। (पञ्च समह )
 १००-( प्रज्ञापना प० २३ )
```

```
१०१—जीन खोटा खोटा कर्तन्य करें, जन पुद्गल लागे ताम ।
ते चदय आया दुःख ऊपजे, ते आप कमाया काम ॥
पाप चदय थी दुःख हुने, जन कोई मत करज्यो रोप ।
किया जिसा फल मोगने, पुद्गलनो सुँ दोष ॥ (नन सद्भान पदार्य)
```

१०२--कम्म चियाति सवसा, तस्यु दयम्मि उ परवसा होन्ति । स्वतं दुरुहृद्द सवसो, विगलह स परवसो तत्तो ॥ ( वृहत्कस्य भाष्य १ )

१०३ -- कत्यिन विलिश्रो जीवो, कत्यिन कम्माइ हुति विलयाइ । जीवस्स य कम्मस्स य, पुष्व निरुद्धाइ नैराइ ॥

( गण्धरवाद अधिकार २ गाथा २५ )

- १०४--कृतस्याऽनिपक्वस्य नाशः-ऋदत्तफलस्य कस्यचित् पापकर्मणः प्रायश्चितादिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थः। (पातक्षलयोग पाद २ सूत्र १३)
- १०५—सन्न जीवाण पि य ए अक्खरस्स असन्तमागी निच्लुग्वाडिश्रो नइ पुस सी वि आवरिजा तेण जीवो अजीवत पाविजा-सुट्डुविमेह समुदये, होइ पहा चद-सुराग। (सुत्र ४२)
- १०६—( प्रज्ञापना लेश्या पद )
- १०७—तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या—'उवसमखद्य' ति स्त्रलाहुपरामत्त्वयजा, केषां पुनस्परामत्त्वयौ १ यतो जायत द्वयमित्याह्—कपायाणाम्, अयमर्थः—कपायोप-शमजा कपायत्त्वयजा च, एकान्तविशुद्धि चाश्रित्यवमिभधानम्, अन्यथा हि श्वायोपरामिक्यपि शुक्ता तेज.पद्मे च विशुद्धलेश्ये समवत एवेति।

( चत्तराध्ययन वृत्ति ३४ ग्र० )

१०५—त स्रो दुग्गइ गामिणिस्रो, तस्रो सुग्गइगामिणिस्रो। (प्रज्ञापना १७-४)

१०६--किण्हा नीला काऊ, तिष्णि वि एयाग्री श्रहम्मलेताग्री । तेऊ पम्हा सुकाए, तिष्णि वि एयाग्री धम्म लेतान्री ॥

( उत्तराध्ययन ३४-५६, ५७ )

- ११०--कर्माऽशुक्राकृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेपाम् । (पातञ्जलयोग ४ सूत्र ७)
- १११—( सांख्य कीमुदी पृष्ठ २०० )
- ११२-( श्वेताश्वतरोपनिपद् ४-५ )

```
११३ - ब्रह्मणो मुखान्निर्गता, ब्राह्मणाः, बृाहुभ्या चित्रयाः, करम्या बैश्याः, पद्भ्यां
       श्रद्धाः, श्रन्त्ये मृत्रा श्रन्त्यजाः १ ٫ 🗸 ٫
११४--कम्मुणा वंभयो होइ; खन्नित्रो होइ कम्मुगा।
   ( , तहसो , कम्मुणा होइ, । मुह्ते , हनइ. कम्मुणा ॥ ( उत्तराध्ययन ३३-२५ )
       न जच्चा वसलो होति, न ज़च्चा होति ब्राह्मणो ।
       ्कम्सना वसली होइ, कम्मना, होति बाह्ययो ॥
                                     ( सुत्त निपात - स्नामिक-भारद्वाज सूत्र-१३)
११५—तपसा बाह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्। (महाभारत)
१,१६ — अन्यभिचारिणा सादश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिः।
११७-मनुष्यजातिरेकेव, जातिनामोदयोद्भवा ।
 वृत्तिमेदाहिताद्भेदाचार्त्वविध्यमिहारनुते ॥ (महापुराण ३८-४५)
११८-- लच्चणं यस्य यल्लोके, संतेन परिकीर्त्यते।
 ं सेवकः 'सेवया युक्तः, कर्षकः कर्पणात्तथा ॥
   · धानुष्को धनुषो योगाद्, धार्मिको धर्मसेवनात्।
        च्तियः चततस्त्राणाद्, ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः॥ (पद्मपुराणं ६ । २०६ ११०)
११६-स्त्रीसृद्धौ ना घीयाताम्।
१२० -- जाति-मात्रतो धर्मी, 'लभ्यते देहधारिमिः ।
        सत्य-शीच-तपः-शील-ध्यानखाध्यायनजितैः।।

    संयमो नियमः शील तपौ दानं दमो दया।

        विद्यन्ते तास्विका यस्यां, सा जातिर्महती सताम् ॥ ( धर्मपरीचा १७ पेरि० )
    🖓 सम्यम्दर्शनसम्यन्नमपि ंमातद्वदेहजम् ।
     ् देवा देवं विदु भैरमगूढोङ्गारान्तरीजसम् ॥ (रत्नकरण्ड श्रावंकाचोरं श्लोर्क २८)
 १२१—गोत्तकम्मे दुविहे पण्णेतं/तं जहा—उच्चागोए चेव णीया गोये चेवं।
                                                               (स्थानाग<sup>्</sup>२-४)
 १२२ - मंत्राणकमेणागयः, जीवामरणस्य गोदमिति सण्णा ।
        ्षकुर्वं गीनं नृत्यां, जुल्तं नीचं हवे गोदम् ॥ ( गीम्मद्रसार कर्म १३-) - -- ॰ ः
 १२३--गूयते शब्यते छवानचैः शब्दैर्यत् तत् गोत्रम्, ( छवनीच-छुलोत्पत्तिंबस्णः)पर्यियः ।
         विशेषः, तद्विपाकवेदां कर्मापि गोत्रम्, कारणे कार्योग्कोरात् रृप्यद्वरः केर्मणेऽ<sup>२३</sup>
```

```
्पादाननिवस्त्या गूयते राज्यते , उद्यावचै शब्दैरातमा थस्मात् कर्मण छदयात्
      तत् गोत्रम्। (प्रज्ञापना वृत्ति २३)
       पूज्योऽपूज्योऽयमित्यादि व्यपदेश्यरूपा गा वाच न्नायते इति गोत्रम् ।
                                                       (स्थानांग वृत्ति २-४)
१२४—- उच्चैगॉत्र पूज्यत्वनिवन्धनम् , इतरद्-विपरीतम् । ( स्थानांग वृत्ति १-४ )
   ः उद्यम्-प्रमृतधनापेत्तया प्रधानम् । अवत्यम्-तुत्त्वधनापेत्तया अप्रधानम् ।
                                           ( दशवैकालिक दीपिका ५-२-२५ ):
१२५-समुयाण चरे भिष्यु कुलं उद्यावय स्या । ( दशवैकालिक ५-२ )
१२६ - जात्या विशिष्टो जातिविशिष्टः तद्भावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम् । वेदयते
      पुद्गल चास्रद्रव्यादिलचणम् । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद् राजादिविशिष्टपुरुष-
  👔 :- सम्परिग्रहायु , वा नीन्त-नातिकुलोरपत्रोऽपि जात्याहि सम्पन्न इव जनस्य
       मान्य खपजायते । ( प्रज्ञापना वृत्ति पद २३ )
१२७--( स्नाचाराग वृत्ति १-६, प्रवचन-सार १५१ द्वार ) 😁
१२५ नातिर्मातुकी, कुलं पैतृकम् । व्यवहार वृत्ति च० १ )
       जाई कुले विभासा-जातिकुले विभाषा-विविध मापण कार्यम्-तेच्वैवम्-
      जातिब्रोह्मणादिका, कुलमग्रादि अथवा मातृतमुखा जातिः, पितृतमुखं कुलम्।
                                                     ( पिण्ड निर्युक्ति ५६८-) '
१२६---(त्वत्तराध्ययन-३ )
१३०--(-स्त्रकृताग् ६-१३ )
१३१—(स्थानाग ४-२)
१३२--(स्थानाग ४२)
१,३३-- वत्युसहनवी धम्मी, धम्मी जी सी समीत्तिणिहिटी।
      मोहकोहविहीणी, परिणामी अप्पणी धम्मी ॥ (कुन्दकुन्द्राचार्य-)
१३४-पुद्गलकर्म शुभ यत् , तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।
                                  🎠 📑 ( प्रशमरति प्रकरण गाया २१६ )
१३५ -- शुतचारित्राख्यारमके कर्मचानकारे जीवस्यातमपरिणामे ।
                                                    ( स्त्रकृतांग् वृत्तिः २-५-)
१३६—कर्सन्च पुद्गलपरिणामः, पुद्गलाधाजीना इति 🎮 स्थानाग वृत्ति 🖹 🕽 --
```

```
55]
```

#### जैन तत्त्व चिन्तन

```
१३७--धर्मः श्रुतचारित्रलत्त्त्यः, पुण्यं तत्फलभूतं ग्रुभकर्म । ( भगवती दृत्ति १५७ )
 १३५--संसारोद्धरणस्त्रमानः । ( सूत्रकृतांग वृत्ति १-६ )
 १३६ - सौनिष्णयं पि शिमलं, बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं।
         बंघदि एवं जीवं, सुहमसुहं वा कदं कम्म ॥ (समयसार १४६)
 १४० - यदशुम ( पुद्गलकर्म ) मथ तत् पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम् ।
                                                       ( प्रशमरति प्रकरण २१६ )
 १४१--धर्माधर्मी पुण्यपापलज्ञ्यी । ( त्र्राचारांग वृत्ति ४ )
 १४२---निरनर्ध करणीस्यूं पुष्य नीपजे, सानवस्यूं लागे पाप । (नन सद्घान पदार्थ-पुष्य)
 १४३--पुरयपापकर्मोपादानानुपादानयोरध्यनसायानुरोधित्वात् । ( प्रज्ञापना पद २२ )
 १४४--योगः शुद्धः पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यासः ।
                                    ( सन कृताग वृत्ति २-५-१७ तत्त्वार्थं सन् ६-३ )
        शुद्धाः योगा रे यदपि यतात्मनां, खबन्ते शुप्त कर्मीणि।
        काञ्चननिगडांस्तान्यपिं जानीयात्, हत निव्रितशर्माणि ॥
                                                (शान्तसुधारस--श्राश्रव-मावना)
 १४५—( भगवती ८-२, तत्त्वार्थ सूत्र ६, नव सद्धाव पदार्थ—पुण्यः)
 १४६—सुह-त्र्रसुहजुत्ता, पुरस्य पापं हवंति खल्ल जीना । ( द्रव्यसंग्रह ३८ )
 १४७--पुण्णाइं ऋकुन्वमाणो-पुष्यानि पुण्यहेतुसूतानि शुमानुष्ठानानि ऋकुर्वाणः।
                                                   ( जत्तर्राध्ययन वृत्ति १३/२१ )
        एवं पुण्णपयं सोम्बा-पुण्यहेतुत्वात् पुण्यं तत् पद्यते ग्रन्यतेऽथोंऽनेनेति पदं स्थानं
        पुण्यपदम् । ( उत्तराध्ययन वृत्ति १८-३४ )
१४८-- त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेख पशोरिवायुर्विफलं नरस्य।
        तत्रापि धर्मे प्रवरं वदन्ति, न तं विना यद् भवतोऽर्थकामौ। (स्तिस्तावली)
१४६-प्रांच्यं राज्यं सुमगदयितानन्दनानन्दनाना,
       रम्यं रूपं सरसकविताचातुरी सुखरत्वम्।

    नीरोगत्वं गुणपरिचयः सजनत्व सुबुद्धिः,

       किन्तु ब्र्मः फलपरियाति धर्मकल्पद्रमस्य ॥ (शान्तसुधारस-धर्ममावना )
१५०--- जन्बीबाहुविरोम्येष, न च कश्चिच्छुणोति माम्।
        धर्मादर्थक कामध, स धर्मः कि न सेव्यते ॥ (पातञ्जल योगं- र-१३)
```

```
१५१-सित मूले तद् विपाको जालायुर्भोगाः। (पातञ्जल योर्ग २-१३)
       ते ह्वादपरितापफॅलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् । ( पातखंल योग २-१४ )
१५२--जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्म की एक प्रकृति।
१५३--मोग-वेदनीय ।
·१५४—यत्र प्रतिक्रमण्मेव विषयणीत, तत्राप्रतिक्रमण्मेव सुधा कुर्वे 'स्यात्।
       तत कि प्रमागति जनः प्रपतन्त्रघोऽधः, कि नोध्वेमुध्वेमधिरोहति निःप्रमादः॥
                                               (समयसार ३० मोज्ञाधिकार)
१५५—पुण्य तणी वाङ्या कियां, लागेंछै एकात पाप। ( नव सद्धांव पदार्थ ५२ )
१५६-नो इह लोगहवाए तव महिहिजा,
       नो परलोगङयाए तव महिङ्गि।
       नो कित्तीवण्यासद्दसिलोगहयाए तव महिहिजा,
       नन्नत्थनिजरहयाए सन महिहिजा। (दशवैकालिक ६-४)
१५७ - मोज्ञार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिपिद्धयोः । • •
       काम्यानि-सर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकार्वनिष्टसाध-
       नानि ब्राह्मसाहननादीनि । (वेदान्तसार प्रष्ठ ४)
१५८--( उत्तराध्ययन २१-२४ )
 १५६--( जत्तराध्ययन १०-१५ )
१६०--बुद्धियको जहातीह उमे सकतदृष्कते ( गीता २-५० )
 १६१-- त्राखवी भव हेतुः स्यात् सम्बरी मीचकारणम् ।
       इतीयमाईती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ( वीतराग स्तोत्र १६-६ )
१६२-- ऋाखनो बन्धो ना बन्धद्वारायाते च पुण्य पापे,
       मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि । (स्थानांग वृत्ति ६)
 १६३ - जिस पुण्य तसी बांछा करी, तिण बाखया काम ने भीस।
       ससार वधै काम भीग स्यू, पामै जन्म-मरणने सौग ॥
                                                (नव सद्भाव पदार्थ पुएय ६०)
 १६४—ऋत्यच्छे योऽन्यदुतैव प्रेयस्ते छमे नानार्थे पुरुष सिनीतः।
    . . त्योः श्रेय त्र्याददानस्य साधुर्मवृति हीयतेऽर्थाद्य च प्रेयो भृत्वीते ॥
                                                      -(कडीपनिषद् १-२-१)
```

१६५--( ऋग्वेद पृथ्वी सूक्त )

१६६- निख व्यवहार में 'धर्म' शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग" इसी ऋथेंमें किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि "तेरा कौन-सा धर्म है ?" तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु.होता है कि तू अपने ,पारलोकिक कल्याण के लिए किस मार्ग-वैदिक, वौद्ध, जैन, ईसाई, बुहम्मदी --या पारसी--से चलता है; श्रीर वह हमारे प्रश्न के श्रतुसार ही उत्तर देता है। . इसी तरह खर्ग-भाप्ति के लिए साधनभूत यज-याग आदि वैदिक विषयों की मीमासा करते समय "श्रथाती धर्म जिज्ञासा" स्त्रादि धर्म-सूत्रो में भी धर्मशब्द का यही ऋर्य लिया गया है। परन्तु 'धर्म' शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राज-वर्म, प्रजा-वर्म, देश-वर्म, जाति-वर्म, कुल-वर्म, मित्र-धर्म इत्यादि सांसारिक नीति-वन्धनों को मी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो श्रर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्मको 'मोच-धर्म' ऋथना सिर्फ 'मोच' और व्यावहारिक धर्म ऋथना केवल नीति को फेवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरखार्थ, चतुर्विघ पुरुषार्थों की गणना करते समय हम लीग "धर्म, ऋर्य, काम, मोच," कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोच का समावेश हो जाता तो न्त्रन्त में मोच को पृथक् पुरुपार्थ वतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थात् यह कहना पटता है कि 'धर्म' पद से इस स्थान-पर संसार के सैकड़ों नीति-धर्म ही शास्त्रकारों के श्रीम-प्रेत हैं। इन्होंको हम लोग आज कल कर्त्तव्यकर्म, नीति, नीति-धर्म आध्या सदाचरण कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत-प्रन्यों में 'नीति' ऋथषा 'नीति-शास्त्र' शब्दों का उपयोग विशेष करके राज-नीति ही के लिए किया जाता है, इसलिए पुराने जिमाने में कर्त्तब्यकर्म ग्रथना सदाचार के सामान्य विवे-चन को 'नीति-प्रवचन' न कह कर 'धर्म-प्रवचन' कहा करते थे। परन्तु 'नीति' न्त्रीर 'धर्म' दो शब्दो का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-ग्रन्थों में नहीं माना गया है। इसलिए हमने भी इस प्रन्थ में 'नीति' 'कर्तव्य' श्रीर 'धर्म' शब्दी का छिपयींग एक ही अर्थ में किया है; श्रीर मीच का विचार जिस स्थान परि करना है, उस प्रकरण के 'ब्राध्यात्म' ब्रीर 'भक्तिमार्ग' वे सतन्त्र ताम रखे हैं। यहामारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आवा है; और जिस स्थान में कहा गया है कि "िकसी को कोई काम करना धर्म-सगत है" उस स्थान में धर्म शब्द से कर्त्तव्य शास्त्र श्रथवा तत्कालीन समार्ज-व्यवस्था-शास्त्र ही का ऋर्य पाया जाता है, तथा जिस स्थान में पारलीकिक कल्याण के मार्ग वतलाने का प्रसग आया है उस स्थान पर, अर्थात् शान्ति पर्व के उत्तरार्ध में, 'मोच्च-धर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-प्रन्थोमें ब्राह्मण्, चृत्रिय, वैश्य और शुद्ध के विशिष्ट कर्मों, अर्थात् चारी वर्णों के कमों का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द को ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है। ऋौर भगवद्गीता में भी जब भगवान् श्रर्जन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हैं कि "खधर्ममर्पिचाऽवेंच्य" (गीर्ज २-३१) तब, श्रीर इसके बाद "खधर्में निधन श्रेयः, परधर्मोमयावहः" (गी० ३-३५) इस स्थान पर भी, 'धर्म' शब्द "इस लोक के चातुर्वर्ण्य के धर्म" के ऋर्य में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने जमाने के ऋषियों ने अम-विभाग रूप चातर्वर्ष्यं संस्था इसलिए चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा वींक न पड़ने पावें श्रीर समाज का सभी दिशाश्री से सरच्चण श्रीर पोषण भली-भाति होंता रहै। यह वात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारो क्लों के लोग केवल जाति-मात्रीपजीवी हो गए, अर्थात् सच्चे खकर्मको भूल कर वे केवल नाम-धारी बाह्मण, च्चित्रय, वैश्य अथवा शूद्ध हो गए। इसमें सन्देह नहीं कि त्रारम्भ में यह व्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गई थी<sub>,</sub> त्रीर यदि चारो वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अर्थात् कर्त्तव्य छोड दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थान-पूर्ति दूसरे लोगों से न भी जाय तो कुल समाज उतना ही पतु होकर धीरे-घीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निकृष्ट अवस्था में तो अवश्य पहुंच जाता हैं। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज हैं जिनका अभ्युदय चातुर्वार्थ ध्यनस्था के विना ही हुआ है, तथापि स्मरण रहें कि उन देशों में चातुर्वएर्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वर्णों के सब धर्म, ज्ञातिरूप से नहीं तो गुंख विभागरूप ही से जायत अवश्य रहते हैं। साराय, जब हुम धुर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं तब हुम यही देखा करते हैं, कि सब

समाज का धारण श्रीर पोषण कैसे होता है ! मनु ने कहा है— "श्रमुखोवर्क" श्रमीत् जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। (मनु० ४-१७६) श्रीर शान्तिपर्व के सखानृताध्याय (शां० १०६-१२) में धर्म-श्रम्म का विवेचन करते हुए भीष्म श्रीर उसके पूर्व कर्यपर्व में भी श्रीकृष्ण कहते हैं:—

धारणाद्धर्ममित्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः। यत्स्याद्धारण्संयुक्तः, स धर्म इति निश्चयः॥

"धर्म शब्द भृ (=धारण करना ) धातु से वना है। धर्म से सब प्रजा बंधी हुई है।
यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजाका ) धारण होता है—वही धर्म है।"
( महा० कर्णी० ६९-५९)

यदि यह धर्म छूट जाय तो समक्त लेना चाहिए कि समाज के सारे वन्धन भी टूट गये; और यदि समाज के वन्धन टूटे, तो आकर्षण शक्ति के विना आकाश में सूर्यादि प्रहमालाओं की जो दशा होती है, अथवा सगुद्र में मल्लाह के विना नाव की जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है। (गी० र० प्रष्टद्भ-दह) १६७—मेहस्यधम्माओं विरसा। (आचाराग २-१-१-३)

१६६--गामधम्मा इइ मे ऋगुस्सुयं । ग्रामधर्मा शन्दादिविषया मैशुनरूपा वा । (सूत्र कृतांग वृत्ति १-२-२-२५ )

१६६---संघए साहुधम्मं च, पानधम्मं णिराकरे ।·····पापं पापीपादानकारस्य धर्म प्राप्युपमर्देन प्रकृतं निराकुपोत् । ( स्तकृतांग वृत्ति १-११-३५ )

स्थानांग सूत्र के नर्ने स्थान में बताया है कि परिमाण, खमाव, शक्ति श्रीर धर्म-ये एकार्यक हैं। तथा इसके दतनें स्थान में दस प्रकार के धर्म बतलाए हैं। वहाँ मी धर्म के श्रानेकार्यक प्रयोग हैं।

१७०--( मनुस्मृति म-४१ )

१७१--- भृतिः चमा वमोऽस्तेयं, शौचिमिन्द्रयनिग्रहः । भीविंद्या सत्यमकोषो, दशकं धर्मजचणम् ॥ ....ते यान्ति परमां गतिम् ।

१७२ — ब्रहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचिमिन्द्रियनिप्रहः। एते सामासिकं धर्म, चाहुर्वेण्वेंऽव्रवीनमन्तः॥

```
१७३--यो यस्य खभावः, स तस्य धर्मः। ( सूत्र कृताग इति १-६ )
१७४---धर्माः सहमाविनः क्रमभाविनध पर्यायाः । ( स्थानाग वृत्ति २-१ )
१७५-- पर्मधर्मित्वमतीव सेदे। ( ऋन्ययोग व्यवच्छेदिका ७)
१७६--(क) दुविहे धम्मे पएग्रोते--त जहा सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव । (स्थानाग २)
      (ख) धम्म सरस गच्छामि ( बौद्ध )
      (ग) श्रहिंसा सत्यमस्तेय, त्यागो मिधुनवर्जनम् ।
          पचस्वेतेषु धर्मेषु, सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ॥ ( वैदिक )
१७७---गम्मपसुदेसरक्जे, पुरवरगामगणगोहिराईगां।
      सावजो च कुतित्थिय, धम्मो न जिलोहिं च पसत्थी ॥
                                        (दशवैकालिक निर्मुक्ति १-४२)
१७८--कुपावचनिक उच्यते--श्रसाविप साबद्यपायी लौकिक कल्प एव ।
                                (दशवैकालिक १ निर्युक्ति ३६, ४०, ४१)
१७६---( जैन सिद्धान्त दीपिका ७-२७-२८ )
१८०—इच्चेइयाइॅ पचमहच्चयाइ ऋत्तहियद्वयाए उनसपजिताख निहरामि ।
                                                  (दशबैकालिक ४)
१८१--( पातज्ञल योग २-३०-३१ )
१८२--( गीता रहस्य पृष्ठ ४७ )
१८३-नहि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते ।
     तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपर वाधते पुनः॥
                                   ( महाभारत शाति पर्व २५६-१७-१८ )
१८४---( साख्य कौमुदी पृष्ठ ६६ )
१८५-एकक चिय एक्कवय, निद्दिष्ट जिख्वरेहिं सब्वेहिं।
      पाणाइवायविरमण-सन्वासत्तस्स
                                  रक्खठ्ठा ॥ ( पञ्चसंग्रह )
      श्रहिंसैषा मता मुख्या, स्वर्गमोत्तप्रसाधनी।
      एतत्तंरणार्थे च, न्याय्य सत्यादिपालनम् ॥ (हारिमद्रीय ऋष्टकः ) 🗠 🤾
१८८—ऋहिंसा निष्णा दिहा—सञ्चभ्एसु र्सजमो । (दशवैकालिकं.६०८)
```

```
१८६ — ब्रहिंसा सव्वपाणानां ऋरियोत्ति पव्युन्नह । ( धम्मपर )
 १६०—तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनिमद्रोहः। ( ब्यास माष्य )
 १९१-कर्मगा, मनसा, नाचा, सर्वसूतेषु सर्वदा।
        अक्लेशजननं श्रीका, अहिंसा परमपिंभिः। गीता टीका )
 १६२—( मङ्गल प्रभात पृष्ठ ८१)
 १६३-( प्रश्न व्याकरण सूत्र १ सं० )
 १९४--- ग्रनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एव सत्त्वा सुखार्थिनी दुःखप्रहाणार्थिनरूच
        ततो नैपामल्यापि पीडामया कार्येति । (धर्म संग्रह ऋधि० २)
                धम्मस्स दया, तयगुगय सन्वमेवऽनुहार्गं।
 १९५---मूलं
        म्लमाद्यकारगां धर्मस्य उक्तनिरुक्तस्य दया-प्राणिरज्ञा ।
 १६६-प्राचा यथात्मनोऽभीष्टा, भूतानामपि ते तथा।
        श्रात्मीपम्येन भूताना, दया कुर्वीत मानवः॥
१९७--ग्रात्मवत्सर्वभूतेषु,
                          सुखदुःखे
                                       प्रियाप्रिये ।
       चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्ट, हिंसामन्यस्य नाचरेत् । ( योगशास्त्र २-२० )
१६५ -- अहिंसा सानुकम्पा च। (प्रश्न व्याकरण टीका १ स०)
       अन्नं पानं खाद्य, लेह्य नाश्नाति यो विभावर्याम्।
       स च रात्रिभक्तविरतः, सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः॥
१६६-( उत्तराध्ययन २६-३३ )
२००-( अनुयोग द्वार )
२०१--दयाहिगारी भूएसु आस चिह सएहिना। (दशनैकालिक)
२०२--(भगवती ७-६)
२०३-दयाय संजमे लज्जा, दुगुंच्छा अच्छलणादिय ।
       तितिक्लाय ऋहिंसाय, हिरीति एगद्विया पदा ॥
                                               ( उत्तराध्ययंन नियुक्ति ३ ऋ०)
२०४---धर्माः ...पूर्णदयामयप्रवृत्तिरुपत्वादहिंसामूलः । ( उत्तराध्ययेन बृत्ति १-११ )
२०५-दाणाग सेष्टं ग्रमयणयाणं। ( स्त्रकृतांग १-६ )
२०६--- ग्रमग्री परिथ वा तुरुक्तं, ग्रमयदाया भवाहि य .....जीवानामभवदाने
```

देहि-जीवानां हिंसां सा कुर्वित्ययेः ( उत्तराध्ययन १८-११ )

```
२०७-- त्रिविधे २ छकायजीवाने, मय न जपजावे ताम।
      यो अभयदान कह्यो अरिहंता, ते पिणछै दया रो नाम । (दया भगवती ६-४)
२०५--तपः कृते-प्रशंसन्ति, त्रेताया शनकर्भ च।
       द्वापरे यज्ञमेवाहर्दानमेक कलौ युगे ॥ १॥
                       दानानामिदमेवेंकमुत्तमम्।
       सर्वेषामपि
       अभय सर्वभूताना, नास्ति दानमतः परम् ॥२॥
       चराचराणा भृतानामभयं यः प्रयन्छति।
       स सर्वभयसन्त्यक्तः, पर ब्रह्माधिगच्छति ॥३॥
       नास्त्यहिंसासम दानं, नास्त्यहिंसासमं तपः।
       यथा हस्ति पदे ह्यन्यत्, पदं सर्वे प्रलीयते।
       सर्वे धर्मास्तथा व्याद्यः प्रतीयन्ते हार्हिसया । (पद्मपुराग्र १८-४३७-४४१)
२०६--मुत्तृण अभयकरणं, परोवयारोवि नत्यि ऋण्योत्तिः । नय
       गिहिवासे अविगल तं। (पञ्चवस्तुक १ द्वार गा० २२२)
२१०-- अभयं प्राणिना प्राणरज्ञारूपं स्वतः परतश्च सदुपदेशदानात् करोत्यमयंकरः।
       स्वतो हिंसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिंसामाकाधीरित्युपदेशदानेन प्राणिनामनुकम्पकः
       'श्रमयकरे वीर---श्रणन्तचक्ख'। ( स्त्रकृताग वृत्ति १-६ )
२११--धम्मोवग्गहदायां, तद्यं पुरा म्नसण वसण माईणि ।
       श्रारंभनियत्ताणं, साङ्ग्णं हुंति देयाणि॥ (धर्मरत प्रकरण १००)
२१२-- न भयं दयते ददाति प्राणापहरणरिसकेऽप्युपसर्गकारिप्राणिनीसमयदयः।
       श्रथवा सर्वप्राणिभयपरिहारवती दयाऽनुकम्पा यस्य सोडभयदयः।
       श्रहिंसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवर्तके च । ( भगवती वृत्ति १-१
२१३--( वृहदारएयोपनिषद् ऋ० ५ ब्रा० २ )
 २१४-- त्यागाय श्रेयसे वित्तमनित्तः सिश्चिनीति यः।
    - स्वंशरीर स पङ्कोन, स्नास्यामीति निलम्पति ॥ (इष्टोपनिषद् १६, पद्मपुराण)
२१५- शुद्धैर्घनैविंवर्दन्ते, 'सतामपि न सम्पदः।
       नहि स्वच्छायाम्बुभिः पूर्णाः, कदाचिदपि सिन्धवः ॥ े
 २१६--( पद्मानन्द महाकाव्य )
 २१७-( अनुकम्पा की चऊपई १-४, ५ )
```

२१८-ऐसा भगवती ऋहिंसा तस थावर सन्त्रभूयखेमंकरी।

( प्रश्नव्याकरण प्र० सं० द्वा० )

२१६—यषैव मगवती ऋहिंसा, नान्या । यथा लोकिकैः कलियता— कुलानि तारयेत् सप्त, यत्र गौविंतृशी भवेत् । सर्वथा सर्वयत्नेन सुमिष्टेसदकं कुद ॥ इहःगोविषये या दया सा किल तन्मतेनाऽहिंसा, ऋस्याञ्च पृय्व्युदकपृत्तकादीना हिंसास्तीत्ये-वंकपा न सम्यगहिंसीत ।

२२०---( त्राचारांग १-१-३-२७, १-६-५-१६२, १-७-१-१६६ )

२२१---नन्वेवमशेषलोकप्रसिद्धगोदानादिव्यवहारस्त्रुट्यति, त्रुट्यतु नामैविषधः पापसम्बन्धः । ( स्राचाराग वृत्ति १-१-३-२७ )

२२२--( प्रश्न व्याकरण १-४ )

२२ई---( प्रश्नं व्याकरंग ३-१२ ) '

२२४---( श्राचारांग ४-२ )

२२५--( ग्राचाराग ४-२)

**२२६**ं ऋाचारांग १-१-२ )

२२७—( स्त्रकृताग वृत्ति १-३-४-६, ७ )

२२८—( सूत्र कृतांग ३-४-६, ७ )

२२६-सर्वाणि सस्वानि सुखे रतानि, दुःखाच सर्वाणि समुद्रिजन्ति।

्रतस्मात् सुखार्थी सुख़मेन द्यात्, सुखप्रदाता लमते सुखानि ॥

( सूत्र कृताग वृत्ति से उद्धृत )

२३०—"यन्ने हिंसितः पशुर्दिन्यदेहो भृत्वा स्वर्ग लोकं याति।" श्रृंतिमायिताऽभ्युदय-साधनभृतों न्यापारोऽल्पद्वःखदोऽपि ने हिंसा प्रत्युत् रच्चयमेव, तथा च मन्त्रवर्णः "न वा उ एतन् म्रियसे मरिष्मसि देवा निदेषि पथिमिः सुगेमिः। यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुण्कृतस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु इति।" यंजुर्वेद अ० २३ मं० १६ हिंसनीया नतु आहक्तप्राणिवयोगकरन्यापारस्यैव हिंसात्वं न यागीयपशुप्रायः वियोगानुकृत्व न्यापारस्य तस्य पश्चनुग्रहकरत्वात्। (सांख्य कीसुदी)

२३१—( सांख्य कौमुदी पृष्ठ ४४-४५ )

२३२—सा चातुकम्पा द्रव्यमावाभ्यां द्विधा-द्रव्यती यथा अन्नादिदानेन, भावतस्तु धर्ममार्गप्रवर्तनेन । (धर्मरत्न प्रकरण् ) २३३—( सगवती प्र-६ )
२३४—( स्थॉनांग १० )
२३५—जेयदाख पससति वह मिच्छुति पाणिखो,
जेयस् पडिसेहति मित्तिच्छेयं करति ते ॥ २० ॥
दुहस्रो वि तेस् मासंति-स्रत्यि वा पत्थिवा पुर्या,
स्राय रहस्स हेचास्स निच्चास्य पाछस्ति ते ॥ २१ ॥

एनमेवार्य पुनरिषमासतः स्पष्टतरिमिख्युराह—"जेवाण्मित्यादि—येकेचनप्रपास्त्रादिक दानं बहूना जन्त्नामुपकारीतिकृत्वाप्रशान्ति (श्लाघन्ते) ते परमार्थानिमिजाः प्रभूततरप्राणिना तत्प्रशसाहारेण वध (प्राणातिपात) इच्छन्ति । तहानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाऽनुपपतेः । ये च किल स्त्मिधयो वयमित्येव मन्यमाना आगमसद्भानाऽनिमशाः प्रतिवेधन्ति (निषेधयन्ति) तेप्यगीतार्थाः प्राण्पिना वृत्तिच्छेद वर्त्तनोपाय-विष्नं कुर्वन्ति" ॥ २० ॥ "तदेव राज्ञा अन्येन चेश्वरेणकृपतडागसत्रदानाद्युश्तेन पृण्य-सद्भाव पृष्टिमृष्ठसुभिन्नहिष्ये तह्रशीयतुमाह । दृह्यभोनीत्यादि—यद्यस्तिपुण्यमित्येवमृत्यु-स्ति। प्रत्माना सत्त्राना सत्त्राना सत्त्राना स्त्रमादराणा सर्वदाप्राण्त्याग एव स्यात् । प्रीणनमात्रन्त पुन-स्त्रपाना सत्त्राना सत्त्राना सत्त्राना सत्त्राना सत्त्राना सत्त्राना स्त्रमादराणा सर्वदाप्राण्त्याग एव स्यात् । प्रीणनमात्रन्त पुन-स्त्रपाना सत्त्राना स्त्राना सत्त्राना सत्त्रान सत्त्राना सत्त्रान सत्त्रान सत्त

सत्य वप्रेष्ठशील शशिकरधवल वारि पीत्वा प्रकाम, ब्युच्छित्राशेषतृष्णाः प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति । शेष नीते जलीपे दिनकरिकरणैर्यान्त्यनन्ता विनाश, तेनोदासीनभाव अजित मुनिगणः क्ष्यवप्रादिकार्ये॥ १॥

तदेवसुभयथापि भाषिते रजसः कर्मण आयोलामो भवतीत्यसस्त्रमाय रजसो— मौनेनाऽनवय भाषणेन वाहित्वा (स्वक्ता) तेऽनवग्रमापिणी निर्वाण-भीत्व प्रशन्तु-वन्ति ॥ २१ ॥ (स्वकृताण वृत्ति ११-२०-२१)

२३६---- ऋागमविहिऋषितिके, ऋहिगिच पसंसर्णे णिसेहे ऋ । लेसेण निणी दोसी, एस महानके गम्मत्यी। अगमे सिद्धान्ते विहितं निषिद्धं च दानमिषक्कत्य प्रशसने निषेदे च लेशेनापि न दोषः । सद्यवृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिंसारूपत्वाऽमावेन तद्यशससे हिंसारुपोदनस्याप्रसङ्कात् । प्रत्युत् सुकृताऽनुमोदनस्यैव सम्भवात् निषिद्धदानव्यापारस्य च असद्यवृत्तिरूपस्य निषेचे वृत्तिच्छेदपरिणामाभावेनान्तरायानर्जनात् । प्रत्युत् परहितार्थप्रवृत्त्यान्तरायकर्मविच्छेद एव । तिद्वसुत्तसुपदेशपदे— "आगमविहिन्नं तं तं प्रिकित चाहिगिन्नं णो दोसो वि ।

( उपदेश रहस्य १७२)

२३७ — अतिहि समयो तस्यन्नापाणाइ सम्मप्पर्या । सक्कारज्जेहि अइहि सिनमारे पिकत्तिस्रो । (स्पासक दशा वृत्ति १) अतिथिः साधुरुज्यते । (धर्म सग्रह ३ अधि०) अतिहिंसविभागो नाम आयास्रुग्गह बुद्धीए संजयायां दाया ।

( स्नावश्यक वृहद् वृत्ति भ्र० ४ )

### २३५--( निशीथ चूर्णि २ ७ )

- २३६ समणी नासएएं भन्ते । तहास्व समय वा माहण वा पासुएसणिक्जेखं श्रसण-पायाखाइमसाइमेखं पडिलाभेमाणस्य किं कजीत १ गोयमा । एगतसो निकारा कजाइ नित्य य से पांचे कम्मे कजीत । ( भगवती म्-६ )
- २४०--समणी वासगस्त्रयां भन्ते ! तहारूव असंजय अविरए अपिडहर पश्चमखाय पावकस्मे पासुएण वा अपासुएए वा एसियाब्जेण वा अग्रोसणिब्जेण वा अस-ग्रायां जाव किं कब्बर १ गीयमा ! एगंतसो से पावे कस्मे कब्बर नित्य से काइ निजरा कब्बर । (भगवती प्र-६)
- २४१—जे भिक्खु ऋषणजित्थएण गारित्थएण वा ऋसणवा४ देयइ देयन्तं वा साइजड् । (निशीय १५-७८ )
- २४२ संजयासंजये धम्माधम्मे डिए धम्माधम्म जनसंपिजताण निहरह । ( मगनती १७-२-३ )
- २४३—त्रयो धर्मस्कन्धाः—यज्ञोऽध्ययनदानमिति प्रथमः · · सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंक्षोऽमृत्रत्वमेति । ( छान्दोग्योपनिषद् २-२११ )
- २४४-अद्धया देयम् । अअद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । विषया देयम् । स्था देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तरीयोपनिषद् १-११-३) -

२४५—ितिहिं ठाऐ। हिं जीवा सुमदीहा च अत्ताते कम्म पगरेति, त जहा—णो पारो अति-वातिता भवइ णो सुस वइत्ता भवइ तहारूनं समण वा माहण वा विद्ता नमित्ता सक्तारिता समाऐता कक्काण मगलं देवत चेतित पच्छवासेन्ता मसुन्नेस् पीतिकारएस् असणपास्त्राह्मसाइमेस् पिंडलामित्ता भवइ, इच्वे-तिहिं तिहिं ठाऐ। हिं जीवा सुद्दीहा उत्ता ते कम्मं पगरेति । (स्थानाग ३-१२५) समणो वासएस मन्ते तहारूवं समस वा जाव पिंडलामेमाऐ किं चयित १ गोयमा। जीविय चयित दुख्य चयित दुख्तर करेति दुख्लदं लहइ बोहिं बुज्कइ तश्री पच्छा सिज्कति जाव श्रम्त करेति। (भगवती २६३)

२४६--मोक्खत्थं ज दारा त पइ एसो निही समक्खाउ । ( ज्ञाननिन्दु प्रकरस पृ० ७८ )

२४७-- दुल्लहात्रो मुहादाई, मुहाजीनी नि दुल्लहा।

मुहादाई मुहाजीवी, दो नि गन्छति सुगाइ ॥ ( दशनैकालिक ५-१-१०० )

२४८--( भगवती ५-६ )

२४६--ऐन्द्रशर्मपद दान, मनुकम्पासमन्वितम्।

भत्तया सुपात्रदान तु, मोच्चद देशित जिनैः। ( द्वात्रिंशद द्वात्रिंशिका १ )

श्रमय सुपत्तदारा, श्रग्रुकम्पा उचित्र कित्तिदाण च। दोहि वि मुक्खो भणियो, तिन्नि वि भोगाइयं दिति ॥

( जपदेश तरिङ्गणी पृष्ठ १५)

२५०-इसका विशेष वर्णन 'धर्म ऋौर पुण्य' शीर्षक में देखों।

२५१---( छान्दोग्योपनिषद् २-२३-१ )

२५२-पुण्याठा पगड इम सजयाण ऋकप्पिय।

दितिय पडियाइक्ले, न मे कप्पइ तारिस। (दशवैकालिक ५-४६)

२५३—"वात्रायात्रदानाद् यस्त्रीर्थकर्मनामादिपुर्यमक्कतिवन्धस्तदत्रपुण्यम्, एव सर्वेत्र ।" (स्थानाग वृत्ति ह )

२५४—अथ दीनादीनामसंयतत्वात् तद्दानस्य दोपपोषकत्वादसगतं तद्दानिमृत्या-शङ्कथाह— (पञ्चाशक ६ वि०)

२५५ --- त्रसयताय शुद्धतानम्, ऋषंयतायाऽशुद्धतानमित्यभिलापाः। शेषी तृतीयचतुर्थ-भक्ती ऋनिष्टुफलदी एकान्तकर्मवन्धदेतलान्मती। शुद्धं वा यदशुद्ध वाऽसं यताय प्रदीयते। (द्वात्रिंशद द्वार्षिशिका १-२१)

```
गुरत्वबुद्या तत्कर्म-वन्धकृत्रानुकम्पया॥ न पुनरनुकम्पया, अनुकम्पा-
       दानस्य क्वाप्यनिषिद्धत्वात्। "त्र्रशुक्रयादाण पुरा, निर्गेहि कयाइ पडिसिद्ध।
     ं इतिवचनात्। (दात्रिशिद् दात्रिशिका १-२७)
रंप्र६—(स्थानाग १०)
२५७--सेन्वेहिं पि जियोहि, दुज्जयियरागदीसमीहेहिं !
ं त्रुतुक्पादायां सद्दयाणं न कहिं वि पडिसिद्धं ॥ ( धर्मसप्रह २ ऋषि० )
२५८--श्रीजिनेनापि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धारः कृत एव । (धर्मसग्रह २ ऋधि०)
२५६—( जपदेशपद,)
२६० — तीर्यकृदीयमाने वर्षाप्याया सत्या श्रावको योपिच्च तदान ग्रह्णीतः, न वेति
        प्रश्ने उत्तरम्--वीर्यकृद्दानसमये ज्ञाताधर्मकथादिषु सनाथानाथपथिककार्पिटका-
        दीना याचकादीना प्रह्णाधिकारी दृश्यते, न तु व्यवहारिणाम्, तेन श्रावकोऽपि
        कश्चिद् याचकीभूय ग्रहाति तदा ग्रहातु । (सेनप्रश्नोत्तर ३ एहा।०)
२६१-- उच्यते कल्प एवास्य. तीर्थकुन्नामकर्मणः ।
         उदयात् सर्वसन्वाना, हित एव प्रवर्तते ॥ ( हारिभद्रीय २ ऋषक )
 २६२—- त्रवंगुय दुवारा, ( भगवती २-५, स्त्रकृताग २-२ तथा २-७ )
 २६३ — ऋषावृतद्वाराः कपाटांदिभिरस्थगितद्वारा इत्यर्थः । सद्दर्शनलामेन न कुवोऽपि
         पापंडिकाद् विभ्यति शोभनमार्गपरिप्रहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठन्तीति भावः।
                                                            ( भगवती वृत्ति २-५ )
  २६४ - ऋत्विरिभर्मन्त्रसंस्कारैर्बाह्मणाना समचतः ।
         अन्तर्वेदा हि यद् दत्तमिष्ट तदमिधीयते ॥
          वापीक्पतडागानि, देवतायतनानि च।
          ग्रन्नप्रदानमेतत्तु, पूर्ते तत्त्वविदो विदुः॥
  २६५ —स्तोकानामुपकारः स्यादारम्भाद् यत्र भूयसाम् ।
          तत्रानुंकम्या न मता, यथेष्टापूर्वकर्मेष्ठ ॥ (द्वात्रिशद् द्वात्रिशिका १-४)
  २६६— पुष्टालम्बनमाश्रिस, दानशालादि कर्म यत्।
           तत्तु प्रवचनोन्नत्या, बीजाधानादिमावतः ॥ ( द्वात्रिशद् द्वात्रिंशिका १-५ )
   २६७—बहूनामुपकारेख, नानुकम्पा निमित्तताम्।
           ऋतिकामित तेनात्र, सुख्यो हेतुः शुभाशयः ॥ ( हात्रिशद् द्वात्रिशिका १-६ )
```

२६८--यात्रिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वैधत्वात् । प्रापजनकतापेश्वया पुष्यजनकता-यास्तत्र वाहुल्यात् ।

२६९-( नन्दी वृत्ति पृष्ठ १३ )

२७०-( गीता रहस्य पृ० १२७ )

२७१-( हिन्दी विश्व भारती २२ अक्टूबर १९५०)

२७२--नो वि पये न प्यावए जे स भिक्खु। (दशवैकालिक १०-४)

२७३--यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्य स धर्मः।

मायाचारो मायया वाधितन्यन, साध्वाचारः साधुनैवास्युपेयः॥

२७४--नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । ( मनुस्मृति दन्प्र )

(महामारत शान्ति पर्व १०६-२६)

२७५---ये त्वनार्थ्या न शिष्याः स्युः सन्तिचेदाततायिनः । स्तिप्र व्यापादनीयास्ते, तद्वधो नहि दोषदः ॥

२७६ - क्वचिद्या निर्देयता क्वचित्।

२७७— "दाण दाइ" दायकाना गोत्रिकाण दायधनिवभागं परिभाज्य विभागशो दत्वा तदावती अनाथपान्यादियानकानामभावाद् गोत्रिकाग्रह्ण तेऽिण च भगवत्प्रेरिता निर्मामाः सन्तः शेषमात्र जयहुः। इदमेव हि जगद्गुरोजींत यदीच्छाविधदान दीयते तेषा च इयतैव इच्छापूर्तेः। नतु यदीच्छाविधक प्रभोदीन तिर्ह एद-युगीनो जनः।

एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एक एव जिष्टुत्तेत् इच्छाया श्रपिरिमतत्वात् । सत्य प्रसुप्रमावेण एतादृशेच्छाया श्रसमवात् । (जम्बृद्वीप प्रशक्ति २ वत्त् ०)

२७८--दित्तंब्व दाणममुभ, दित्त दट्ठु जगामिम वि पयत्त ।

जिला भिक्खा दाला पि य, दट्टु भिक्खा पयत्ता छ ॥

दित्तिमं दान तच मगवन्तमृष्यस्थामिनं सावत्त्वरिक दान ददत दृष्ट्वा लोकेऽिष प्रवृत्तम् । यदि वा दित्तिमाम् मिन्तादान तच जिनस्य मिन्तादानं प्रपौनेषा कृत दृष्ट्वा लोकेऽिष मिन्ता प्रवृत्ता । लोका ऋषि मिन्ना दातु प्रवृत्ता इति भावः ।

( स्त्रावश्यक मलय गिरि प्र० ५६)

२७६—'दाण च माह्याया, दानं च माह्नाना लोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितलात्। ( श्रावश्यक मलय गिरि प्र० ५६)

२८६--( जहवाद पृष्ठ ५५ )

```
२८०--पात्रापात्रविभेदोऽस्ति, धेनुपन्नगयोरिव।
       तृगात् संजायते चीरं, चीरात् सजायते विषम् ॥
२८१-- त्रतस्था लिङ्किनः पात्रमपचास्तु विशेषतः।
       खसिद्धान्ताविरोधेन, वर्तन्ते थे सदैव हि ॥ ( योगविन्दुसार १२२ )
       पात्रे दीनादिवर्गे च, दानं विधिवदीष्यते ।
       पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्धं खतश्च यत् ॥ (योगविन्दुसार १२१)
       दीनान्धकृषणा ये तु, न्याधिप्रस्ता विशेषतः।
        निःखाः क्रियान्तराशका, एतद् वर्गो हि मीलकः ॥ ( योगविन्दुसार १२३ )
        श्रपात्रदानतः किञ्चित्र फलं पापतः परम्।
        लम्यते हि फलं खेदो, बालुकापुद्धपीडने ॥ ( अमितगति श्रावकाचार ११-६० )
        विश्राणितमपात्राय, विधत्तेऽनुर्थमूर्जितम्।
        त्रपथ्य भोजनं दत्ते, व्याघि किन्न दुरुत्तरम् ॥ (त्रमितगति श्रावकाचार ११-६१)
        वितीर्य यो दानमसंयतात्मने, जनः फल काड्चिति पुण्यलच्लम्।
        वितीर्य वीजं ज्वलिते सं पावकै, समीहते शस्यमपास्तदूषणम् ॥
                                              ( अमितगति श्रावकचार १०-५४ )
        टागां न होइ' ऋफलं, पत्तमपत्तेषु सन्निजुङ्जंतं ।
        इयिव भणिए विदोसा, पर्संसम्रो कि पुण अपते ॥ ( पिण्ड निर्युक्ति ४५५ )
        बीजं यथीवरे चिप्तं, न फलाय प्रकल्प्यते।
        तथाऽपात्रेषु यद्दानं, निष्फलं तद् विदुर्वुधाः॥
२८२—चीतरागोऽपि सद्वेश—तीर्थक्वन्नामकर्मणः।
        उदयेन तथा धर्म—देशनायां प्रवर्तते ॥ ( हारिभद्रीय अष्टक ३१-१ )
           तन्त्रोणं समयो भगवं महावीरे उप्पन्नवरनाणदंसयाधरे ऋषाण च लोग च
     श्रंभिसमिनख, पुर्वं देवारा धम्ममाइनखइ ततो पच्छा मसुस्साण। (स्राचाराग २)
२८३—( उपासकदर्शा १ अ०, अीपपातिक सम० द्वार० )
२८४—ग्रागं च मूलं च छिन्यि । ( श्राचाराग ३-२-६ )
२८५ — तमेव धम्मं दुनिहं श्राइक्खइ, तं जहा—श्रगारधम्मं, श्रग्गारधम्मं च ।
                                                      ( श्रीपपातिक सम० हा० )
```

```
२८७--- श्रात्मास्तित्वमूललात् सकलधर्मानुष्ठानस्य । ( उत्तराध्ययन वृहद वृत्ति १४-१७ )
२८८--( दशवैकालिक ६-४१ )
२८६-( उत्तराध्ययन ६-४१-५३ )
२९०-( उत्तराध्ययन १४-१६-१७ )
२९१--( ऋहिंसा भाग १ पृष्ठ ३५, ३६ )
२६२-( ब्रहिसा भाग १ पृष्ठ ३५, ३६ )
२६३-( उत्तराध्ययन २६-४ )
२९४—"दर्शन ऋौर चिन्तन" ( जैनधर्म ऋौर दर्शन, पृष्ठ १४६ १४७ )
२९५—(वही पृष्ठ ३)
२६६-( भगवती सूत्र ८)
२६७—( अभितगति श्रावकाचार )
२६८--( स्रमितगति श्रावकाचार, स्राचारांग टीका स्रादि-स्रादि । )
२६६—( मनुस्मृति ३-६८ )
३००-- (भूदान १७ ऋष्रैल १९५९ का पेज ७ वाँ)
३०१-( वारह बत की चौपाई, ढाल पहली १-१३)
३०२-प्याहियाए उवदिसइ ( जम्बूद्वीप २ )
३०३--कर्माणि च कृषिवाणिज्यादीनि, जधन्यमध्यमोत्कृष्टमेदिमन्नानि ।
       त्रीण्येतानि प्रजाया हितकराणि, निर्वाहाभ्युदयहेतुत्वात् ॥
                                                   ( जम्बुद्वीप प्रजिप्त वृत्तिः )
३०४-- एतच सर्वे सावद्यमपि लोकानुकम्पया ।
       खामी प्रवर्तवामास, जानन् कर्त्तव्यमात्मनः ॥
                                       ( त्रिषष्टि शलाका पु० चरित्र १-२-६७ )
३०५-( तत्त्वार्थ राजवातिक ३-३६ )
३०६—( एकन्राखन प्रथम द्वार )
३०७---(अहिंसाश्पृष्टभू३)
३०५—( हिन्दुस्तान दैनिक, नई दिल्ली, शनिवार २१ सितम्बर, १६४६)
```

## पारिभाषिक शब्द कोष

```
अधाती-कर्म ( पू० २२ )—वे कर्म, जो स्त्रात्मा के मूल गुणी का नाश न करें। वेदनीय,
    नाम, गोत्र श्रीर श्रायुष्य-ये चार श्रधाती कर्म हैं।
अचित्त महास्कन्य ( पृ० १४ )-केवलीसमुद्धात के पांचवें समय में श्रातमा से छुटे
    हुए पुद्गल जो समूचे लोक में न्यास होते हैं, वे ।
अगुप्रवत ( पृ० ५६, ६६ )-छोटे वत, वे वत, जो अवधि-सहित प्रहरण किए जाते हैं।
अतिथ-सविभाग वत (पृ० ४८) — अतिथि का अर्थ है — साध-अमण। आत्मा
    की अनुब्रह बुद्धि से पाच महाब्रहवारी सुनि को दान देना अतिथि-सविभाग है।
    यह श्रावक का वारहवाँ वत है।
श्रद्धर ( पृ० १८ )—सञ्चत कर्म, मीमासको की परिमाषा में 'श्रपूर्व' ।
ग्रहण्ट जन्म वेदनीय कर्म (पृ०२२) वह कर्माशय जिसका फल तत्काल नहीं
    होता ।
श्रवर्मदान ( पृष्ठ ४८,५३ )-वह दान जिससे श्रवर्म-पाप की वृद्धि हो।
श्रनात्मवादी ( पृ० ६५,६७,७२ )—ग्रात्मा को नहीं मानने वाला, नास्तिक।
 श्रनासन ( पृ० २१)-कर्म-बन्धन से मुक्त।
 श्रनिवार्य हिंसा ( पृ॰ ६८ )—ऐसी हिंसा जिसके विना जीवन का निर्वाह न हो।
 अनुकम्पा ( पृ० ३३,३६,४०,४४,५३,५४,५५७ )-द्या, कल्या जनक दृश्य देख
     कस्पित होना।
 अनुकम्पा दान ( पृ० ४८,५०,५३,५८ )—िकिसी व्यक्ति की दीनावस्था से द्रवित होकर
      उसके भरण-पोषण के लिए दिया जाने वाला दान ।
 श्रतुभाग ( पृ० २२ )---कमों का विपाक फल. रस आदि।
 श्रन्तराय ( पृ० ४८ )—विम, वाधा ।
 अन्तराय कर्म ( पृ० २२ )-दान आदि में वाघा डालने वाला कर्म।
 अन्नदान ( पृ० ४८ )—एक प्रकार का लौकिक दान। अन्न का दान करना।
 अन्न-पुण्य ( पूर पूर )---संयभी को अन्न देने से होने वाला पण्य ।
  श्रपधानुपूर्वी (पृ० २०)—जो न पहले हो श्रीर न पीछे।
  अपात्र (पृ० ५८)—जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य न हो, वह उस कार्य के
      लिए 'श्रपात्र' कहलाता है।
  ग्रभयदय ( पृ० ४२ )—ग्रभयदान देने वाला ।
```

अभयदान (पृ०४०,४१,४२,४८,५६) — दूसरों को भय-सुक्त करना और खर्य भय-सुक्त् होना।

अभन्य ( पृ॰ ३ )—वह जीव जिसमें मुक्त होने की योग्यता नहीं होती।
अभिनिवेश ( पृ॰ ३ )—आग्रह, मिथ्यात्व।
अभिवचन ( पृ॰ ४७ )—कयन।
अभुद्रय ( पृ॰ १,७,३५, ६७,७२ )—भौतिक समृद्धि, लौकिक विकास।
अभूर्च (पृ॰ ११,१३,२०,२२)—जिसमें रूप, रस, गन्य, वर्षा, स्पर्श आदि न हो।
अरिहन्त ( पृ॰ ३६ )—पाच पदो में पहला। जो राग, होष, मोह आदि शत्रुओ

अविद्या पृ०१८)—अनादि-ग्रज्ञान, माया, जिससे घेतन तत्त्व अनादि काल से आच्छन्न हो रहा है।

स्रविरत ( पृ॰ ४४ )—- ऋत्याग वृत्ति । ऋविहित-स्रनिषिद्ध (पृ॰ ५६ )—- जिस कार्य के आचरण का न विधान हो और न निषेध ।

श्रवत ( पृ॰ ४४ )—श्र्त्यागभाव ।

का चय कर वीतराग वन जाते हैं।

अ्रुशुक्क अक्रुष्ण (पृ० २५)—योगदर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति। तप, ध्यान आदि कर्मों के फल की इच्छा न करने तथा निषिद्ध कर्मों को न करने की योगियो की वृत्ति।

अधुभ आयुष्य (पृ० ३१) — कष्टपूर्ण आयु, अल्प आयु। अधुभ नामकर्म (पृ० ३४,३६) — जिसके उदय से बदनामी हो। अधुभ योग (पृ० ३४) — मन, वचन और काया की पापमय प्रवृत्ति । असंयति दान (पृ० ४८,५०,५२,५३,५८) — संयमहीन व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान।

असात वेदनीय (पृ॰ ३१) जिस कर्म से दुःख की अनुभूति हो। अस्तिकाय (पृ॰ १४,१५)—प्रदेशों का समूह। अस्तिका (पृ॰ १२)—अस्तित्व।

- त्र्रहिंसा ( पृ० ३३, ३६,३७,,३८,४६,४०,४१,४२,४३,४४,४७,४८,५७,६८,७०, ७१,७२)—आणीमात्र के प्रति सयम रखना, उनको कष्ट न पहुँचाना तथा उनके प्रति मैत्री रखना।
- स्रागम (पृ० ३,४,८,६,१५,१४,३४,४४)—स्राप्त पुरुष के वचन से होने वाला स्रर्थ-वीध । 'जैन स्त्र' स्रागम कहलाते हैं।
- त्राज्ञा-चिच (पृ०६)—जिस मनुष्य के राग, होप, मोह श्रीर त्रज्ञान दूर हो नाते हैं श्रीर जो त्राज्ञा—भगवत् प्रवचन में चिच रखता है, वह।
- **ऋात्मवादी ( पृ० ६५,६७,७२ )—ऋात्मा को मानने वाला,** ऋास्तिक ।
- **ब्रात्मीपम्य ( पृ० ६६ )—**न्त्रात्म-सदशता ।
- श्रानन्द श्रावक (पृ० ७०) -- भगवान् महावीर का वारह बतधारी श्रावक।
- त्रारम्म ( पृ॰ ३६,५३,५४ )—हिंसा <sub>।</sub>
- अपर्चच्यान (पृ० ७०) रोगादि कष्टो में न्याकुल होना तथा वैपयिक सुख पूर्ति के लिए इड सकल्प करना।
- श्रालय-विज्ञान (पृ॰ १४)—िचित्त, श्रालय का ऋर्य घर है। चित्तरूपी घर में सभी विज्ञान पड़े रहते हैं श्रीर व्यवहार के समय वे प्रकृति-विज्ञान कहलाते हैं। व्यवहार के बाद वे पुनः इसी में लीन हो जाते हैं।
- श्रावितिका (पृ० १३)—सर्व सूहम काल-विभाग को समय कहते हैं। ऐसे असख्य समयो की एक आवितिका होली हैं ४८ मिनटों की १, ६७, ७७, २१६ आवितिकाऍ होती हैं।
- श्राशीविष सर्प ( पृ० ६५ )—जिसकी दादा में विष हो।
- अप्रस्तिक (पृ०६३)—वह व्यक्ति जो वन्धन, वन्धन-युक्ति और मोच्-मार्ग मे विश्वास करता है।
- आसिक दर्शन (पृ० १८,२०)—वह दर्शन-पद्धति जिसमे आस्मा, स्वर्ग, नरक, कर्म आदि का विचार हो।
- श्रास्तव (पृ०१७,१८८,३३,३४)—जीव का जो परियाम शुभ तथा श्रशुभ कर्म-पुद्गलों को आकृष्ट कर उनको आत्म-प्रदेशों के साथ धुला मिला देता है, उसे आसन-कर्मागमन का द्वार कहते हैं।

```
996 ]
```

## जैन तत्त्व विन्तन

इप्टापूर्त ( पु॰ ५३ )---यज्ञ स्त्रीर जलाशय स्त्रादि वनाना । उच्छेदबाद ( पृ० ४ )---ग्रात्मा का विनाश मानने वाला वाद, पुनर्जन्म को ग्रस्वीकार करने वाला दर्शन। जत्पाद ( पु॰ ६ )—त्रिपदी ( जत्पाद, व्यय, श्रीव्य ) का पहला पद। उदय ( पृ० १६,२१,२२,२३,२४,२५,३१ ) -- कर्म की एस अवस्था । उदीरणा करण के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठो कर्मों का अनुभव होना। चदीरखा ( पृ॰ २२ )---कर्म की एक अवस्था। निश्चित समय से पहले कर्मों का उदय होना । जपशम ( पृ॰ २३,२४,२५ )—जदयावलिका में प्रविष्ट मोह-कर्म का ज्ञय हो जाने पर अवशिष्ट मोह-कर्म का सर्वथा अनुदय होना। एपणीय ( पृ॰ ४६ )---श्रद्ध । श्रीदियक ( पृ॰ २५ )--कर्म के जदय के द्वारा होने वाली श्रात्म-श्रवस्था। श्रीपरामिक ( पृ॰ २५ )--- उपराम से होने वाली श्रात्म-श्रवस्था। कन्यादान ( पृ॰ ६६ )-कन्या का दान। करिप्यति दान (पृ॰ ४८)—लाम के वदले की भावना से दिया जाने वाला दान । करुणा (पृ॰ ६६)--- अनुकम्पा। कर्म (पु॰ १५,१८,१६,२०,२१,२२,२८,३०)—आत्मा की सत् एव असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने योग्य पुरुगल । कर्म (पु॰ २७) -- कार्य। कर्म प्रकृति (पृ॰ २३) — कर्मों का खभाव। कलि (पृ० ३७,४१)—कलियुग—युग का एक विभाग।

कापीत लेश्या (पृ॰ २४,२५,२६)—कापीत वर्ण वाले पुद्गलो के योग से होने वाला त्रात्मा का त्रध्यवसाय । त्र्रशुम-त्रधर्म-त्रप्रशस्त लेश्या । काम भीग (पृ॰ ६५,६६)—जिनकी कामना की जाती है त्रीर जो भोगे जाते हैं, वे शब्द त्रादि इन्द्रियो के विषय । कारुण्य-दान (पृ॰ ४८)—शोक के सम्यन्ध मे दिया जाने वाला दान । कालोदिध—(पृ॰ १६)—धात की खण्ड को परिवेण्टित करने वाला समुद्र ।

```
कुपात्र ( पु॰ ५८ )—देखी 'श्रपात्र'।
कुप्रावचनिक धर्म ( पु॰ ३६ )—जैनेतर धर्म।
कुल (पु॰ ३१, ३२)—बश, गीत्र, घराना, एक जाति वालो का समूह।
कुल-धर्म ( पृ० ३६ )--- त्रपने-श्रपने कुल की मर्यादाए।
कृत (पृ० ३७) — युग का एक विभाग।
कृत-दान (पु० ४८)—िकये हुए उपकार को याद कर दिया जाने वाला दान। ...
कृष्ण (पृ० २५) — योग दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति। दुर्जन व्यक्तियों
    के कर्म।
कृष्ण लेश्या (पृ० २४,२५,२६) — कृष्ण -पुद्गली के योग से होने वाला स्नात्मा का
श्रध्यवसाय । श्रशुभ-श्रधर्म-श्रप्रशस्त लेश्या ।
क्रमभावी गुण (पृ० ६)-पर्याय।
बत्तेश (पु०१८)—विपर्यय, ऋविद्या, ऋस्मिता, राग-द्वेप श्रीर ऋमिनिवेश-ये
    पाच साल्याभिमत बलेश हैं।
क्लेश (पृ० ३८) - कलह ।
क्लेशाश्य ( पृ॰ ३३ )—क्लेश का स्थान, क्लेश-सस्कार १
गण-धर्म ( पु॰ ३६ )--गर्थ ( कुल-समूह ) की समाचारी---श्राचार-मर्यादा ।
गति तत्त्व (पृ० १०,११) — धर्मास्तिकाय का ग्रपर नाम।
गमक ( पु॰ ३२ ) - बोध कराने वाला।
गम्य धर्म ( पृ० ३६ )—वह लौकिक व्यवस्था जिसका सम्बन्ध श्रमुक श्रमुक से विवाह
    कर सकने या न कर सकने से होता है।
गारवदान (पृ० ४८)—यश-गान सुनकर एव बरावरी की भावना से दिया जाने
    वाला दान ।
गुप्ति (पृ०६९)--निम्रह।
गोत (पु॰ ३०)-गोत्र।
गोष्ठी-धर्म ( पु॰ ३६ )--गोष्ठी की ब्रान्धार-व्यवस्था।
ग्राम-धर्म (पु॰ ३५,३६)--गाँव की व्यवस्था (ग्राचार-परम्परा)।
घाती कर्म ( पृ० २२,२३,२४ )—जो कर्म आत्मा के मूल गुग्ा-ज्ञान, दर्शन, चारिष
    न्नादि की घात करें, वे । घाती कर्म चार हैं--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह-
    नीयकर्म और अन्तराय कर्म ।
```

```
चारित्र ( पृ० २३,३६ )—न्त्राचार।
```

चेतना सन्तति ( पृ० १४ )—चित्त की परम्परा।

छह काय ( पृ० ४०,४६ )---पृथ्वी, ऋप्, तेजस्, वायु, वनस्पति ऋौर त्रसकायं ।

छाया (पृ॰ १४)—चेतन या ऋचेतन पदार्थों से प्रत्येक समय निर्कलने वाला पुर्वाल समूह जब यथायोग्य निमित्त या प्रतिविम्बित होता है तब उसे छाया कहते हैं।

जम्बूद्वीपं (पृ०१७) एक लाख योजन का भूखएड।

जल्प (पृ०५)—जिस कथा-सन्दर्भ में छल, जाति और निग्रह-स्थान का प्रयोग किया जाय।

र्जाति-धर्म (पृ० ३६,३७)—जातिगत स्त्राचार-विचारे स्त्रादि।

जानपद-धर्म (पृ० ३६)—नागरिकों का कर्त्तव्य ऋादि।

जिन (पृ० २)—तीर्थङ्कर।

श्रांन-दानं (पृं० ४१,४२,५३) - धर्मीपदेश देना, धर्म-कथा करेना श्रांदि ।

तजीव तच्छरीरवाद (पृ०७) — जीव और शरीर की एकं मानने वाला अनारमेवादी दर्शन।

तत्त्व ज्ञान (पृ०६) — जन्धन, बन्धन के हेतु; मोत्त, मोत्त के हेतु — इनं चारों का ज्ञान। तपस्या (पृ०२१,२२,३३,४७) — ख्रात्म-शुद्धि के लिए की जाने वाली एक विशिष्ट साधना, जिसमें अन्त-पान आदि वाल पदार्थ तथा क्रोध-मान आदि आन्तरिक दोषों का लाग किया जाता है।

तीर्यद्वर (पृ०४२)—तीर्य की स्थापना करने वाले अरिहन्त।

तेजोत्तेरंया ( पृ० २४,२५,२६ )—तेजस् पुद्गतों के योग से होने वाला श्रांतमा का ऋध्यवसाय । श्रुप्र-धर्म-प्रशस्त तेरया ।

त्रसं पृष्टं ३६,७१)—चलने-फिरने वाले जीव।

त्रिकरण त्रियोग (पृ० ४२)—सीन करण-करना, कराना श्रीर ऋतुमोदन करना, तीन योग-मन, बचन श्रीर काया। साधु के त्याग तीन करण-तीन योग से होते हैं।

दर्शन ( पृ० २,३,४,५,६,७,८,१८ )—दष्टि ।

दर्शन-शास्त्र (पृ०८,३६)—धर्म के द्वारा अभिमत तत्त्वो को तर्क की कसौटी पर कसने वाला तर्कशास्त्र ।

दर्शनावरखीय ( पृ० २२ )—ने कर्म-पुदगल जो दृष्टि को आवृत करते हैं। ।दानशाला ( पृ० ४८,५४,५५ )—जहाँ दीन दुखियो को दान दिया जातो है। दीचा (पृ० ५३,५८) —सासारिक कक्कटो से दूर, त्यागमय जीवन। दुःखत्रयामिषात (पृ० ४६) —दुःख तीन प्रकार के माने गए हैं-आधिदैविक, आधि-मीतिक और आध्यारिमक। इनका समूल नाश करना ही साख्य-दृष्टि से मोच है।

देशागुण (पृ० २३ )—आशिक गुण । देशाचार (पृ० ३७ )—देश की आचार परम्परा । द्रव्य-अनुकम्पा (पृ० ५१ )—मोह वश की जाने वाली अनुकम्पा—दया । द्रव्य-चेत्र-काल-भाव (पृ० २१ )—वस्तु की जानने के विभिन्न दिष्टकोया । द्रव्य-दया (पृ० ४७ )—प्राण रचा । द्रव्य-चोक (पृ० १६ )—छह द्रव्यात्मक लोक ।

द्वन्द्वात्मक मौतिकवाद (पृ० ८)—बस्तुक्षो या सामाजिक सस्थात्रो में जो पारस्परिक विरोध या द्वन्द्व होता है वही परिवर्तन का कारण वनता है। पहली अवस्था 'बाद' हैं उसकी विरोधी अवस्था 'प्रतिवाद' और इन दोंनो के पारस्परिक द्वन्द्व से उत्तन्न होने वाली तीसरी अवस्था 'संवाद' है। यह इतिहास-विकास का क्रम है। इसे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं।

धर्म (पृ० १०,११,१२,१३,१४,१६) — झात्म-शुद्धि का साधक तत्त्व । धर्म-दान (पृ० ४८,५१) — जिस दान से अपना या पर का संयम प्रवृद्ध होता है। धर्म-नीति (पृ० ५६) — बार्मिक पद्धति । धर्मत्कन्ध (पृ० ५०) — धर्म का आधार। धर्मोपप्रह दान (पृ० ४१, ४२) — धर्म को प्रोत्साहित करने वाला दान। प्रीच्य (पृ० ६) — द्रच्य का एक गुण्।

नय ( पृ० ३ )—वस्तु के किसी एक श्रश को जानने वाले और अन्य अशों का खण्डन न करने वाले ज्ञाता का अभियाय।

निगमन (पृ० ३४)—हेतु, उदाहरण, उपनय, के उपरान्त सिद्ध की गईं प्रतिज्ञा का पुनः कथन।

निर्जरा (पृ० १७,१८,३२,३६,४९,५०,६६) — कमों के ज्ञय से होने वाली श्रात्म-जज्जलता ।

निरवद्य ( पृ० ५३ )--- पाप रहित ।

निर्विकल्प समाधि ( पृ० ६८ )--- श्रयोगावस्था। निश्चय-दृष्टि ( पृ० १३,२०,२८ )--वास्तविक दृष्टि । निश्रेयस ( पृ० ४ )-मोच् । निषेध-वाक्य ( पृ० ५४ )—जिस वाक्य में कार्य का निषेध किया गया हो, वह । नील लेश्या ( पृ० २४,२५,२६ )—नील पुद्गलो के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय । अशुभ-अधर्म-अप्रशस्त लेश्या । नीहारिका (पृ०१७)—कुहरे या धुऍ की तरह आक्राश में छाया रहने वाला-प्रकाश-पुञ्ज जी प्रह-नच्चत्री का उपादान माना जाता है। नैगम ( पृ० ३ )—सात नयो में पहला नय। पद्घावली ( पृ० ५१ )--गुरु-परम्परा का इतिहास । पद्म लेल्या ( पृ० २४,२५,२६ )—पीत वर्ष वाले पुरुगलो के योग से होने वाला स्रात्मा का ऋष्यवसाय शुभ-धर्म-प्रशस्त लेश्या। पर-तीथिक ( पृ० ५३) - जैनेतर मतावलंबी। परमाग्रु ( पृ० १०,१४,१५,१८,२१ )--- स्रविमान्य पुद्गल । परमार्थ ( पृ० ४३ )-- श्राध्यात्मिक, मोक्त की इच्छा। पर्याय ( पृ० ६,१३,३२,३६ )—पदार्थ का वह धर्म जो सहमावी न हो। पान-पुण्य ( पृ० ५१ )—संयित मुनि को पान ऋादि देने से होने वाला पुण्य । पाप-धर्म ( पु॰ ३५ )-- दुराचार। पुद्गल ( पृ० १०,१३,१४,१५,१८,२८,२१,२४,३२,६३ )—िजसमें स्पर्श, रस, गन्ध ऋौर वर्ण हो, वह । पुण्य दान ( पृ० ५८ )—पुण्य के लिए दिया जाने वाला दान। पुरुष (पृ० १०)—साख्याभिमत एक तत्त्व, जो समस्त क्रियाऍ करता है। परन्तु उनका फलोपभोग नहीं करता। पुरुषकार (पृ०१५)-पराक्रम। पूर्ण त्रक्रिया ( पृ॰ ६८ )—चतुर्दश गुण-स्थान की त्रवस्था । पूरण गलन ( पृ० १४)—पुद्गल का लच्छा। पूर्ण संबर (पृ० ६८)--चतुर्दश गुर्ग-स्थान में मन, वचन ऋौर काय योग के संग्र्ण निरोध से होने वाला संवर !

पौद्गलिक (पृ० १४,१६,२०,२२,२३)—पुद्गल से बनी हुई वस्तु, भौतिक । प्रकृति (पृ० ६८,६६,७२)—साल्याभिमत एक तस्त्र, जो पुरुष (तस्त्र ) को जन्म-मरण के चक्र में प्रेरित करता है।

प्रकृति ( प० १६ )-कमों का समान, वन्ध का एक भेद।

प्रतिक्रमण (पृ०३४) — जैन मुनि की एक आवश्यक किया जो कि रात्रि के प्रथम मुहूर्त और अन्तिम मुहूर्त में की जाती है। इसके द्वारा आत्म-निरीचण और जान-अजान में हुए पाप-कर्मों का स्मरण और प्रायश्चित्त किया जाता है।

प्रदेश ( पृ० १६ )--वस्तु का निरश ग्रंश।

प्रदेशोदय (पृ० २३) --- कर्म के जदय की वह अवस्था, जिसका विपाक न हो, अनु-मृति में आये वैसा परिखाम न हो।

प्रवचन ( पृ० ५४ )--जैनागम।

प्रागमाव (पृ०२०)---किसी कार्य-द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में जो उसका अभाव होता है, उसे प्रागमाव कहते हैं।

प्राण (पु॰ ३६,४०)--जीवन-शक्ति।

प्रायश्चित (पृ० २२,३४)---- स्रतिचार की विद्युद्धि के लिए किया जाने वाला अत्यक्षान।

मेय ( पृ० ३५ )—भौतिक समृद्धि।

बन्ध (पु॰ १६,२१)—म्रात्म-प्रवृत्ति के द्वारा कर्म-पुदृगली का ख़ीकरण और आत्मा के साथ जनका एकीकरण।

भय-दान (पू॰ ४८)--भय वश दिया जाने वाला दान ।

भाव-अनुकम्पा (पृ०५५)—आत्म-साधना के लिए मोह-रहित की जाने वाली अनुकम्पा।

भाव-म्रहिसा (पृ० ४०)—जिसमें म्रात्मा कर्म-प्रक हो, राग-द्वेप रहित प्रवृत्ति, सवर। भाव-हिंसा (पृ० ४०)—जिस प्रवृत्ति से कर्म-यम्थ हो, राग-द्वेप युक्त प्रवृत्ति।

भूत ( पु॰ ४०,४१,४२ )--वृत्त्, लताएं स्त्रादि वनस्पति के जीव ।

महावत (पृ॰ ६६) — श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रीर श्रपरिग्रह का पूर्य पालन । मूर्च-(मूर्चिक) (पृ॰ १४) — जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श श्रादि हो। श्रमूर्च का मितपत्ती।

मैथुन धर्म ( पृ० ३५ )--सम्भोग।

मोच (पृ० ४,१७,१८,३३,३४,३६,६६,६८,६६) — कर्मो का सम्पूर्ण नाश, सिद्धा-लय, मुक्ति ।

मोचार्थ दान (पृ०५०)--मोच की कामना से दिया जाने वाला दान।

मोहनीय (पृ०२२)—वे कर्म-पुद्गल जो आ्रात्म गुण्—दर्शन और चारित्र का धात करते हैं।

योग ऋजुता (पृ० ३३)---मन, वचन और काया की सरलता।

लजा (पु० ४०,५०)-सयम।

लवरण समुद्र ( पृ॰ १६ )—जम्बूद्वीप को परिवेष्टित करने वाला समुद्र ।

लोकायत मत (पृ० ७)--- त्रह दर्शन जो जीव, निवृंति, खर्ग, नरक, धर्म स्त्रादि को नहीं मानता।

वाद.( पृ॰ ५ )—तस्व जिज्ञासा के लिए दो या उससे अधिक व्यक्तियो के वीच में जो कथा अर्थात् पत्त स्त्रीर विपत्त के रूप में विचार-विनिमय हो।

वासना ( पृ॰ १८,१६ )—योद्ध-सम्मत एक तत्त्व जो जैन-सम्मत 'कर्म' के निकट है।

वितण्डा (पृ०५)—जिस 'जल्प' मे किसी भी पत्त का स्थापन न किया जाय।

विपाकोदय (पृ॰ २३)--जिस छदय मे फल का अनुभव होता हैं।

विराधक ( पृ॰ ४ )—जो व्यक्ति स्रापने दुष्कृत्यां का प्रायश्चित नहीं करता और उससे पहले ही मर जाता है।

विस्तार-इंचि (पृ॰ ३)—जो व्यक्ति द्रव्यों के सभी भावों को सर्व प्रमाखों श्रीर सर्व नयों से जानता है, वह।

बीर्य ( पू॰ १५,२३ )--शक्ति।

ब्यावहारिक काल (पृ॰ १४)—सूर्य, चन्द्र कृत कालमान जिसके समय आविलिका, घंटा, वर्ष आदि विमाग हैं।

व्याप्ति ( पृ० ३ )---नित्य साहचर्य ।

शुक्ल (पृ॰२५)—योग-दर्शन में वर्णित कर्मकी एक जाति । तपस्या, स्वाध्याय तथा ध्यान में निरत लोगो के कर्म।

```
शुक्क कृष्ण (पृ०२५)—योग-दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति। वाह्य साधनो
    से उत्पन्न साधारण लोगों के कर्म ।
शुक्त तेश्या (पृ॰ २४,२५,२६)—सफेद वर्ग वाले पुद्गलो के योग से होने वाला
    श्चारमा का अध्यवसाय । शुभ-धर्म-प्रशस्त सेश्या ।
शुम ऋायुष्य ( पृ० ३१ )—सुख-पूर्ण ऋायु, दीर्घ ऋायु ।
शुभ कर्म (पृ॰ ३३,३४) — जिस कर्म के हारा पुण्य का बन्ध हो।
शुम नाम कर्म ( पृ॰ ३१ )—जो नाम कर्म शुभ फलदायी हो।
शुम योग ( पु॰ ३३,३४ )-मन, वचन और काया की शुम प्रवृत्ति ।
शुभोपयोग ( पु॰ ३३ )—श्रात्मा का शुभ न्यापार ।
श्रमण परम्परा ( पृ॰ २६,२७,२८ )—जैन श्रीर वौद्ध परम्परा ।
श्रेयस् ( पृ॰ ३,४,५ )---श्राध्यात्मिक ।
श्रीत (पृ॰ ३) श्रृति—वेद में प्रतिपादित।
सल्ययुग (पृ॰ ४१) — युग का एक विभाग।
सहमाबी गुरा (पृ॰ ६)—सदा वस्तु के साथ रहने वाला गुण।
समय ( पु॰ १५ )-काल का ऋत्यन्त सूहम निमाग।
तमय दोत्र (पु॰ १६)—जहाँ ज्यावहारिक काल की स्थिति हो, मनुष्य दोत्र का
    श्रपर नाम ।
समवायी कारण (पु॰ २०)--वह कारण जो प्रथक्न किया जा सके, उपादान
    कारण।
सम्यक्त्व ( पृ० २३ )---यथार्थ तत्त्व-भद्धा ।
सराग सयम ( पृ॰ ३३ )-रागयुक्त संयम ।
सर्वधाती ( प॰ २३ ) कर्म का एक भेद, जो समस्त गुणो की घात करे।
सर्वश (पृ॰ ६)—त्रिकालदशीं।
सहकारी (पु॰ २१,२५) - सहायक।
सहभावी पर्याय ( पृ॰ ३६ )—सहचर पर्याय ।
संचेप रुचि (पू॰ ३)—जो व्यक्ति असत् मत या बाद में फौरा नहीं है श्रीर जी
```

वीतरांग के प्रवचन में विशारद भी नहीं है किन्तु जिसकी श्रद्धा शुद्ध है, वह ।

संबूर (पृ० १६,१८,३४,३६,५०,६६) — नौ तत्त्वों में से एक तृत्व जो कमों के प्रवाह
को रोकता है !
सात बेदनीय कमें (पृ० ३१) — जिस कमें से सुख की अनुभृति हो !
सावद्य (पृ० ३६) — सपाप !
सद्दम स्कन्ध (पृ० १६) — परमासुओं का स्दूम एकीमाव !
स्कन्ध (पृ० १८) — परमासुओं का एकीमाव !
स्थावर (पृ० ३६,७१) — पृथ्वी, पानी, अपिन, वायु, वनस्पति के जीव !
स्वसंवेदन प्रत्यच्च (पृ० ४) — मानसिक प्रत्यच्चानुमृति, आत्मानिश्चय !
स्वाध्याय (पृ० ३८,४७) — कालादि की मर्यादा से किया जाने वाला अध्ययन ।

ह्यी (पृ०४१) — दयाका ऋपर नाम।

## परिश्चित्व्य व दे है है शन्दानुक्रमणिका

श्रक्लेश ३८ श्रचेतन १६,२१

श्रक्तना ४१

श्रजीव १३,१५,१६,१७,१८

अतीन्द्रिय ३,६

ग्रहष्ट १८

म्राधर्म १६,३२,३३,३४,३६,४७

श्रधर्म ( श्रधर्मास्तिकाय ) १०,११,१२,१३,१४,१५

श्रधर्म लेश्या २५

अधर्मास्तिकाय १०,११,१३

श्रध्यवसाय २४,२५,३३

श्रनाध्यात्मिक ४६

श्रनन्त १४,१५,१८

त्रनभिद्रोह ३८

त्रनादि १६,२०,**२**१

ऋनित्य १०

ग्रनुमान ३

ग्रमुमोदन ३९

त्रनेक द्रव्य १५

अन्त्यज २६,२७

ऋत्रहोत्र ५७

ऋपरिग्रह ३६

ग्रप्रशस्त लेश्या २५

त्रभयदेव सूरि ३४,४५

श्रिमिद्रोह ३८ स्थोनीयास २२

अभेदोपचार ३३

श्रभौतिक ११

श्रयोगी श्रवस्था ३४

श्ररूपी २०

श्रर्थ ३३ ( चार पुरुषार्थी में पहला पुरुषार्थ )

श्रववर्द आईन्स्टीन ११

अलोक ११,१२,१३,१५

श्रलोकाकाश १६

अलौकिक ६०

श्रवगाहगुण १३

श्रवयव १४

श्रवयवी १४

अविभागी १४

श्रशुभ ३४

**अशुभ कर्म ३४,३६** 

ऋसत् ३२

ऋसंख्य १४,१५,१६

म्प्रसंयत ५२

ग्रसयति ४९,५२,५६,६९

श्रसंयति-दान ४८,५०,५२,५३,५८

असंयम ३८,४२,४७,७०

ऋस्तिकाय १४,१५

त्र्रस्तित्व ६,११,१२,२६

ग्रस्तित्वक्रम ६३

ऋस्तेय ३६

र्ग्नस्पृश्यता २६

ऋस्मिता १२

त्र्राहेतुगम्य ३

श्राकाश १०,११,१२,१३,१४,१५

श्राकाशास्तिकाय १०

श्राचार ३७

ब्राचाराग ३६,४२,४४,४५

श्राचार्य श्रमितगति ५६

त्राचार्य मित्तु ३४,४१,४२,४४,५३,५५,५५,७१

ऋचार्य मलयगिरी १२

स्राचार्य विनोवा ५६,७०

ग्राचार्य श्रीतुलसी ३६,४७

श्राचार्य हरिमद्र ५३

श्चात्मधर्म ३६,३८

स्रात्मवाद ५६

श्रात्म-सवरण ४२

श्चातमा १,२,७,८,१०,१४,१८,१६,२०,२१,२५,३१,५०,५२,५४**,६४,६**६

ऋारिमक ६३

श्रानुपङ्गिक ३६

श्राप्त २

स्रायु ३३,३४

म्रायुष्य कर्म ३१

श्रास्तिकवाद १

इन्द्रिय गोचर १२

इन्द्रियातीत १२

ईथर ११

**हेश्बर १**८

उत्क्रमग् प

चत्तराध्ययन २५

चदय काल २२

चपग्रह १६

**उपचार ३३** 

```
उपनिपद् ५०
 उपभोक्ता ६२
 उपभोग ७
 अपादान १२,६८
 ऊचगोत्र ३१,३२
 एक द्रव्य १५
 एस जे सेन पूप
 ऐन्द्रियक ४
 श्रीपचारिक १३
 श्रोपनिपदिक ४९
 ऋौपपाधिक २४
कच्छ ७०
करणाधर्म ६६
कर्त्तव्य ६०
कर्म परमासु ५,१६,२१,६६
कर्म पुद्गल २१
कर्म फल २१
कर्म् भेद २७ (कार्यभेद)
कर्मवाद १६
कलावती १
कविभोजयति ६
काएट ६४
कान्तदशी ६७
काम ३३ (बूसरा पुरुपार्थ)
कार्यकारणाभाव १८
कालमार्क्स ७,८
काल १०,१३,१४,१५,१६,१८,१६,२०,२१,२१
```

कालाग्रु १५

बुन्दकुन्टाचार्य ३४ कुमारिल्ल भट्ट १० कुलाचार ३७ कृषा ३६ कृषि ३८,७०,७२ क्लेशमूल ३३,३४ च्चत्रिय २६,२८,२६ त्त्य २२,२३,२४,२५ च्चयोपशम २२,२३,२४,२५ चायोपशमिक २५ दोती ६८,७०,७१,७२ गन्ध १०,१४,२४,३१ गर्दभालि ४१ गीता ३४,३८ गीता रहस्य ३५ गुजरात ३० गुण ६,१८,१६,२२,२३ गुणमात्रिक ७१ गोत्र कर्म ३०,३१,३२,३४ गोदान ४८,६६ गीतम १०,११,१२,१३,१४,१५ गौतम ऋषि २१ चन्द्र (चाँद ) १६,२३ चाण्डाल २७ चार्वाक 与 चेतन १६,२४ ह्युत्राछृत २७,२⊏

जड २१,२४

जाति ५,२६,२७,२८,२०,३१,३२,३३,३४ जातित्राद २६,२७,२६,३० जीव ११,१२,१३,१५,१६,१७,१८,२०,२१,२४,३३ जीव-दया ६६ जीवन-मुक्ति ६८ जीव-राशि १६ जीवात्मा १५,१८,१६,२०,२१,३१ जीवास्तिकाय १०,१८ ज्यप्सा ४० (दया का नाम) जैन २९,३०,३५ जैन ग्रागम ४५ जैन ग्राचार्य ४४ जैन दर्शन ८,१०,१३,१५,१६,२१,२२ जैन परम्परा ४७ जैन शास्त्र १४,४४ जैन संघ ५१ जैन साहित्य ५८ जैन सिद्धान्त दीपिका ४७ जैन सूत्र ३५,५० जैनी ७० जेनी हिंद्र ३४,५०,५८,७० क्षेत्रेन्ड प्रवचन ४६ जान ४२ ज्ञानदान ४१,४२,५३ ज्ञानावरणीय कर्म २२ ज्येष्ठ तारा २७ डा० ग्रेग ५५

टाई द्वीप १६

तस्य ८,१७

तत्त्व चर्या १

तत्वचिन्ता ५४

तप ३६,४१

तमोगुण २५

तर्के ४,५,६,⊏

तर्कशास्त्र ५,१२

ताप १४

तारा १६,१७

तितिचा ४१

तेरापन्थ ६६,७०,७१

त्याग ३६,४८,६४

त्याग ४२,४३

त्यागमय टान ४२

त्यागरूप दान ५८

त्रयात्मक १०

त्रिकरण त्रियोग ४२

त्रेता ३७,४१

वया ३८,३६,४०,४१,४२,४३,४४,५१

दान ४१,४२,४३,४४

दर्शन दृष्टि २३,३६

दर्शनावरण कर्म २२

दलिक कर्म २२,२३

दशवैकालिक ३६,५१

दानधर्म ४१

टार्शनिक ३,७,८,१०

दार्शनिक प्रन्थ ३

वार्शनिक परम्परा २

```
दार्शनिक युग ३,४
दिव्य चक्र ६
दुर्गति २५
दुप्कृत ३४
देशघाती २३
देश धर्म ३६
द्रव्य ३,६,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,२२,२३,२४,४४
 द्रव्याचरत्त्ववाद ६
 धर्म दर्शन १,६,⊏
 धर्म मार्ग ५८
 धर्म लेश्या २५
 धर्म शास्त्र ५६
 धर्म संग्रह ३६
  धर्म सहिता ५६
  धर्मात्मा ३६
  धर्माध्यत्त ३५
  धर्मार्थ हिंसा १,४५
  धर्मासन ३५
  धर्मास्तिकाय १०,११,१३,१६,१८
  धर्मी ३५,३६
   नन्दी ५१
   नाम कर्म ३१,३४
   नास्तिक ५,७
   निकाचित कर्म २२
   नित्य १०
   नित्य सत्तावाद ६
```

नित्यानित्यत्व वाद १० निदिध्यासन ४ निमित्तकारण १२

नियन्ता २१

निगन्य पद्मिष ६

निराप्तरस २

निरूपक्षम २२

नियृत्ति ६२,६६

निपद्ध ५६

निषिद्धकर्म ३४

नीच गोत्रकर्म ३१,३२

नीमि ६२,६७,६⊏,६६

नील १६, यह सम्यावाची है।

नेमीचन्द्राचार्य ३३

नैतिक स्थता ६४

नेयायिक ८,१०

न्याय ( टर्शन ) १३.१८,५१

न्यृटन ११

पचालिकाम १६

परित सुरालालजी ६६

पद्म पुरास ४१

पद्म लेश्या २४,२५.२६

परतः ४१

परतीधिक ५३

परझरा ४१

परमयद ३६

परमार्थक्तिता ४५

परलोक ३४,६५

परमुखाशसा ४२

परिप्रट ३६

परिणामिनित्य १०

परिखामिनित्यवाद ६,१०

परिपाक १८,२१

परिमण्डल १४

परिवर्तनवाद ६

परीचा ३,४,५,⊏

परीचाविधि ६

परोच् ३

परोपकार ४१,५५

पशुधर्म ३६

पातझलयोग २५

पातझलयोग भाष्य २२

यात्र ५८

पाप १६,१८,३२,३३,३४,४८,५४,७२

पाप कर्म ४६

पारलोकिक ६१

पार्थसार मिश्र १०

पितृपद्म ३२

पितामह भीष्म ३७,५६

पुण्य १७,१८,३२,३३,३४,४४,४७,४८,५८,५१,५२,५४,५६

पुण्य कर्म ५०

पुएय बन्ध ३३,३४

पुण्य लोक ५०,५१

पुण्य हेतुक ३३,५०

पुण्यार्थ दान ४८,५१,५८

पुद्गल द्रव्य २५

पुद्गल परिणाम २०

पुरवर धर्म ३६

पूर्णनगाधि ३४

पृत्तं २०,४२

पीद्गरिकता १६

प्रजापति ४३

प्रजापना २५

प्रत्यच ३

प्रत्याख्यान ७१

प्रदेशी राजा ५४,५५

प्रमाप ४,६

प्रवृत्ति ६८,६६,७२

प्रश्न ब्याकरण ४४

प्रश्नं व्याकरण सूत्र ३६,४४

मस्तान ४२

माकृतिक चिकिला प्रणाली ५४

माग् ऐतिहासिक युग ४४,५८

माच्य वर्शन १७

प्राग्रसा ४७

प्राणवियोजन ४७

माणीरचा ३६

शारीपचा ६४

मायिक २२

मारन्ध १६

बाग्ह मती श्रायक ७०

यीज १८,२६,३५,

वीद दर्शन १३

वटा ६,२६

वणचर्य ३६

महानिष्ठ ४६,७०

ब्राह्मण २६,२८,३०

ब्राह्मस्कुल २६

त्राह्मस्यदान ५८

ब्राह्मणपरम्परा २६

भगवती ४०

भगवती ऋहिंसा ४५

भगवान् ऋषभनाथ ५८,७२

भगवान् पार्श्वनाथ ३

भगवान् महावीर ५,६,११,१२,१३,१४,१५,२६,३४,३८,४०

भरत १७

भारत ४४

मिचानिरोधविधि ४४

भूमिदान ४८,६९

भूवलय १६

भृगु पुरोहित ६६

मीग ३३,३४,६२,६३,६४

भोगमयदान ४२

भौतिक २०

भौतिक दर्शन १३

मण्डन मिश्र ६

मतवाद ५,६,३५

मनुष्यत्तेत्र १६

मनुष्यलोक १६

मनुस्मृति ३६

मनुस्मृतिकार ७०

मलयगिरी ५३

महर्षि पतञ्जलि १०,३४

महर्षि व्यास ५

महारमा गाधी ३८,५७,६८,७०

महारमा टालस्टाय ३७

महातमा बुद्ध २,५,२६,३८

महामारत ३३

महाहिंसा ७०

मातृपद्य ३२

मातृस्थानीय ३२

मानस रोगी २४

मार्खल पूमेलीक्स ५५

मिथ्याल ४

मुक्त अवस्था २३

मुक्त जीव २०

मुक्ति ३६,४६

मुनिधर्म ४०,५८,५६

मूर्तिक १४

मैटर १३

मैजी ४२ ( ऋहिंसा ४३ )

मैत्रेयी ३५

मोक्त्वर्म ३६,३७,३८,४०,४६

मीक्तमार्ग ४२,४३,४६,५३,५५

मोचोचित २१

मोह ४०

मोहकर्म २५

यरुहिंसा ५४

यथार्थ शाता २

यथार्थं द्रष्टा २

यथार्थ वक्ता २

यथार्थ वक्तृत्व २

याशिक पत्त ४६ युक्तिमद् ५ युगमान ३७ युधिष्ठिर ६ योग ( चिकित्सा ) प्रणाली २४ योगसूत्र ३३ रचा ४० रजोगुण २५ रत्नप्रभसूरि २८ रस १०,१४,२४,३१ राजधर्म ५५ राजनीति ३७,६८ राजर्षि ६५ राजस्थान ३०,७१ राज्यधर्म ३६ रासायनिक विज्ञान ह रीति रिवाज ३५,३६ ह्य १०,१४,३१ रूपी २० लच्य ३२ लच्य ३२,३४,३५ लिघ २२ लाधव ३६ लेवाजियर ६ लेश्या २४ लोक ११,१२,१५,१६,१५

लोक श्राकाश १५,१६ लोकदया ४७ लोकदृष्टि ४७

लोकप्रमाख ११,१३

लोकप्रमित १६

लोकमान्य तिलक २,३७,५५

लोकव्यवस्था ३७

लोकव्यापित्व १४

लोकानुकम्पा ७२

लोकोत्तर ४२,४३,४८,५६

लोकोत्तर दया ४५

लोकोत्तर धर्म ३६,५७

लोहित २५

लोकिक ३५,४२,४३,४८,५६,५८,६०

लीकिक ग्रभ्युदय ३५

लौकिक दया ४५

लीकिक धर्म ३६,५५

वर्ण २४

वर्णव्यवस्था २८,३०

वर्णाश्रम व्यवस्था ३५

वर्तुल १४

वाचकपट १२

वाणिज्य ७२

वास्तविक दृष्टि २६

विज्ञानमय ग्रात्मा ५

विज्ञानवादी १७

विधिनिपेधात्मक ३८

विधिवाक्य ५४

विषाक १६ बन्ध, एक स्थिति २१,२३,३६

विभक्ति १८

विश्व चिकित्सा सघ ५५ विषरग्रभाव ३८ विषयेषणा ६४ विहित ५६ वीतराग २ वीरनिर्वाण ५१ बृहस्पति ७ वेदनिन्दक ५ वेदवाग्री ५ वेदान्त ३४ वेदान्ती ६,१५ वैदिक ३५,५० वैदिक निस्क्तकार प वैदिक शास्त्र १७ वैदिक साहित्य ५८ वैशेषिक ५,१०,१३,१५ बैश्य २६,२७,२८,२६ वैश्यकुल २६ वैश्यधर्म २६,२७,२८,२६ व्यय ६ व्यवहारदृष्टि १३,२८,२६ व्यवस्थाकर्म ३७ व्यवहित १६ व्यावहारिक ऋहिंसा ४७ व्यावहारिक दान ४२,५८ व्यावहारिक धर्म ३६,३७ व्युत्पत्तिमान् १२ शक २८

शब्द १४,१५,३१ शब्दा सत्तारक ४८

शल्य ६५

शरीरमुक्ति ६८

शकराचार्य ६,६६

शान्ति ३६

शिल्य २८,२६

शीलाकाचार्य ४२,४४

शुकाचार्य ३७

शुक्त लेश्या २४,२५

शुद्धोपयोग ५०

शुभ परिणाम ३२

श्रद्ध १६,२८,२६,३०

शेलेशी ग्रवस्था ५०

अद्धा ३,४,५

अम ५७

श्रमण् ४६,५ू⊏

श्रमण सघ ४८

भावक ४६,५२,५३

श्रावकधर्म ५८,५६

श्रुत ३६

धुति ५,६

श्रेणी धर्म ३६

श्रेयस् कुमार ५८

श्वास १४

श्वेतकेतु ३७

श्वेताम्बर परम्परा १३

पड्द्रव्यात्मक १६,१⊏

सचेतक २१

संजातीयता ६

सत् ६,१८,१६,३१

सत्तारूप उपशम २३

सत्त्रगुण २५

सत् प्रतिपद्म १२

सस्य १,२,४,६,६६

सदावर्त ५७

सममाव ३८

समाज नीति ३७,६७

समाज व्यवस्था २६,४३,४४,५६,५७,५६,६१,६१,६६,६७

समाजशास्त्र ४८,६५

समाजशास्त्री ४२,४३,५६,५७

समाजाभिमत ४६

समिति ६६

सम्पूर्ण दृष्टि ४

सराग सयम ३३

सर्व परिग्रह ५६

सर्व भृत ह्येमंकरी ५

सर्व सवर ५०

सर्वसाधारणतया ३६

सर्वारम्भ ५६

सर्वावरण २३

सहचरित्व ५०

सहमावी ५०

सहमाबी गुर्ण ६

सहेतुक १८

कंट्सता १६

स्थायित्व १४ स्पर्धक २३ स्पर्श १०,१४,२४,३१ स्पृश्यता २६ स्मृति ५ स्मृतिकार ३६,४० खतः ४१ सभाव ३६ खमावसिद्ध ६ ख सिद्धान्त ४ स्त्र कृताग ४६,४⊏ हरिमद्र सूरि ⋍ हिरण्यदान ४८ हिंसनीय ४३ हिंसा ३८,३९,४२,४४,४७,५४,६७,६८,७०,७१ हिंसायुक्त दया ४२

हितालुक वया गर हूसा २८ हेतु ४,१८,२१,४७ हेतुगम्य ४ हेतुबाद ४

हेमचन्द्र ४०,७२

